



कृष्णचन्द्र खौर

श्रली सरदार जाफरी

Durga Sah Municipal Library,

NAINITAL.

दुर्गाश्वह स्युनिसियत लाईने से नैनीसाल

Class No. 

कापीराइट, १६४२

मूल्य एक रूपया चौद्ह आने

प्रकाशक-राजकमल पहिलकेशन्स लिसिटेड, बम्बई। मुद्रक-गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली।

वह विस्तर पर एक लाश को माँति पड़ा हुआ था—चुपचाप, ख़ामोश और उदास-सा। सुवह हो चुकी थी और दूर समुद्र धीरे-धीरे साँस ले रहा था। उसने आंखें मूँ दे-मूँ दे अपने दाहिने हाथ से ख़िड़की खोली। हवा का एक हलका-सा कोंका आया और वह फिर अपने विस्तर पर लेट गया। उसका मस्तिष्क निर्जीव विचारों के बोक से दब गया और उसे अब ऐसा अनुभव होता था जैसे निर्जीव और भाव-हान विचारों ने एक कब का रूप धारण कर लिया हो, जिसके अन्दर उसका मस्तिष्क और उसका शरीर पड़ा हुआ सड़ रहा है, गल रहा है। वह जीवन के तीस साल गुज़ार चुका था—इस आशा और प्रतीचा में कि जीवन में बहार आयगी और बसन्त के फूल खिलेंगे। लेकिन जीवन एक खरडहर बनकर रह गया और उसकी टूटी दीवारों और अधूरी महराबों को पूरा करने कोई न आया। अब वह सोच रहा था और याद कर रहा था कि उसके जीवन में आनन्द और प्रसन्नता का अभाव क्यों है, सुख और ऐश्वर्य उसे क्यों न नसीब हुए, उसका मन अशान्त क्यों रहता है और उसके जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आ गई।

जीवन के तीस सालों ने जैसे उसे असमय बृहा बना दिया था, यद्यपि उसके सिर के बाल काले थे, परन्तु उसके चौड़े माथे पर चिन्ताओं ने अपनी रेखाओं का जाल बिछा /रखा था, घाँखों के नीचे कालिमा जम गई थी और जहाँ नाक और गाल मिलते हें वहाँ गहरी-गहरी रेखाएं पड़ गई थीं। निरन्तर बेकारी छौर अतृप्त भावनाओं ने उसे निःशक्त बना दिया था। उसके मस्तिष्क में सदा एक अस्पष्ट उलस्तन-सी रहती, परन्तु उसमें सहन-शक्ति इतनी थी कि अपने इस मानसिक क्लेश और संघर्ष को वह दूसरों पर प्रकट न होने देता था। जब कोई मित्र उससे पृद्धता—"क्यों कैसे हो ?" तो वह खामोशी से मुस्करा देता।

उसके होटों पर मुस्कराहट देखकर उसके मित्र खुश हो जाते श्रीर मन में सोचते कि मित्र की श्रार्थिक स्थित श्रावश्यकता से श्रिष्ठिक श्रव्ही है। परन्तु यह तो स्वयं उसे ही माल्म था कि उसने श्रपने होटों पर यह मुस्कराहट कितने परिश्रम श्रीर कितनी किटनाई से पैदा की थी। उसके मित्रों को क्या माल्म कि इस मुस्कराहट में कितनी कड़वाहट थी, श्रीर कितना विष छिपा था। वह श्रपने मन का भेद श्रपने तक सीमित रखता, मन-ही-मन थारणाएं बनाता, स्वमों के महल खड़े करता श्रीर भावी जीवन की सुन्दर रूप-रेखाएं बनाता रहता। परन्तु समय बीतता जा रहा था; सुख, शान्ति श्रीर श्रानन्द उसके जीवन से कोसों दूर थे, विषाद श्रीर उदासीनता ने उसे घेर लिया था श्रीर उसके चारों श्रोर घोर निराशा का समुद्र लहरें मार रहा था। उसे श्रपने जीवन श्रीर वातावरण से घृणा हो गई थी।

त्राज वह चुपचाप विस्तर पर लेटा हुत्रा था ग्रौर श्रतीत की स्मृतियों का तूफ़ान उसके चारों थोर चक्कर लगा रहा था। उसने श्रांखें खोलीं और कमरे में दृष्टि डाली। कमरा काफ़ी चोंड़ा श्रौर वड़ा था, उसकी छत भी खूब ऊँची थी। परन्तु दीवारों का रंग मेला हो गया था, जगह-जगह पर जाले लगे हुए थे श्रौर पानी टपकने से दीवारों पर मेली धारियाँ पड़ गई थीं। उसके विस्तर की चादर भी मेली थी श्रौर मेज़ पर कितावें श्रस्त-च्यस्त पड़ी थीं। एक श्रोर एक पुराना सोफ़ा-सेट पड़ा हुशा थार बूसरी श्रोर एक सूटकेस। खूँटी पर उसकी गर्म पतलून लटक रही थी, जो निरन्तर पहने जाने के कारण धिस खुकी थी।

उसने दाहिने हाथ से खिड़की का दूसरा पट भी खोल दिया। बाहर नारियल के वृत्त ग्राकाश की श्रोर ग्रांखें उठाए खड़े थे। चीकू के वृत्त फूलों से लदे थे श्रीर ग्रपनी श्रोर से उसको प्रसन्न श्रीर हर्पोन्मत्त करने का प्रयास कर रहे थे। धूप वरामदे में उत्तर ग्राई थी श्रीर सामने बाले मैदान में धीरे-धीरे रेंग रही थी। उसने उठने का प्रयत्न किया। श्रम्यमनस्कता ने उसके मन श्रीर मस्तिष्क पर इतना श्रीधकार जमा लिया था कि उसको प्राकृतिक हरयों से भी धृशा हो गई थी। लाख

कोशिश करने पर भी वह उठ न सका। उसकी दशा उस पत्ती के समान थी जिसके पंख काट दिये गए हों, परन्तु वह उड़ने का प्रयत्न करता रहे । कदाचित् वह किसी का सहारा चाहता था, कदाचित उसके मस्तिष्क में यह बात बैठ गई थी कि बिना किसी का सहारा प्राप्त किथे श्रव वह उठ न सकेगा। जीवन में निरन्तर पराजित होते रहने के कारण वह हताश और हतोत्साह हो गया था. उसके अरमान और हरादे शिथिल पड गए थे और उसे जीवन में निराशा और अन्धकार के श्रविरिक्त कुछ दिखाई न देता था। उसे ज्ञात हो गया था कि जीवन में त्रागे बढ़ना सहज नहीं है। इस दृषित वातावरण में शान्ति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, एक भरपूर और शान्तिमय जीवन विताना हर प्राणी के बस की बात नहीं है। वह भारत के एक कोने से चलकर दूसरे कीने तक ग्रा गया था: मार्ग में विभिन्न नगरों में टिका था, वहाँ भाँति भाँति के लोगों से मिला था: परन्तु पाँव के चक्कर ने उसे कहीं भी जमकर न बैठने दिया। ग्रीर ग्रब वह एक ऐसे नगर में ग्रा गया था जहां से जौरना उसके लिए कठिन ही नहीं, बिल्क सर्वथा ग्रस-∓भव था।

उसकी यह धारणा वन गई थी, उसे विश्वास हो गया था कि इस शहर में उसके जीवन के अन्तिम दिन पूरे होंगे। यद्यपि वह परि-स्थितियों और वातावरण से निराश हो गया था, परन्तु उसके मन के एक कोने में आशा की नन्ही-सी ज्योति किलमिला रही थी कि किसी-न-किसी दिन जीवन में बहार अवश्य आयगी और फूल खिलेंगे। इस शहर में लोग भिखारी के रूप में आए और राजा वन गए—यही तो इस शहर की विशेषता है। उसे विश्वास था कि यह शहर उसके जीवन में भी सुखद परिवर्तन अवश्य लायगा; केवल कुछ समय तक प्रतीचा करने की बात हैं। वह प्रतीचा कर ही रहा था कि सहसा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।

वह भुँ फलाकर उठा और चिल्लाया—"कीन है ?"

उत्तर में केवल दरवाज़ा एक बार और खटखटाया गया। उसने उठ-कर दरवाज़ा खीला और एक नवसुवक ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में स्टकेस था और उसके पीछे कुली सामान लिये खड़ा था। राज ने उसकी ओर देखा, स्रत कुछ जानी-पहचानी प्रतीत होती थी। "राज!", नवयुवक स्टकेस की घरती पर पटककर उसके गले से चिपट गया।

"तीरथ, अरे दोस्त, में तो तुम्हें बिलकुल न पहचान सका, कितने बदल गए हो ! कितने लम्बे समय बाद मिले हो—पन्द्रह साल बाद," तीरथ ने उससे अलग होते हुए कहा और कुली की ओर देखा। कुली ने सामान रखा और तीरथ ने उसे आठ आने दिये। कुली ने उसकी ओर ऐसी कुतज्ञापूर्ण निगाहों से देखा जैसे उसे कारूँ का खजाना सौंप दिया गया हो। तीरथ की आँखों में गर्व था।

"तुमने यह स्थान कैसे ह्रँड निकाला ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ ?"

"बस मालूम कर लिया," तीरथ ने कुरसी पर बैठते हुए उत्तर विया, "श्रव सी० श्राई० डी० वालों की भाँति श्रीर श्रिषक पूक्त-ताक करने की चेष्टा न करो। बात यह है कि मैं यहाँ पर एक धन्धा चलाना चाहता हूँ श्रीर इस सम्बन्ध में मुक्ते तुम्हारी सहायता की श्रावश्यकता है। इसी कारण मैं सीधा तुम्हारे पास चला श्राया हूँ। श्रव तुम एक प्याला चाय मँगाश्रो, मैं नहाने से पहले चाय पीना चाहता हूँ।" तीरथ राज के उत्तर की प्रतीचा किये विना ही कुरसी से उठ खड़ा हुआ श्रीर कपड़े उतारने लगा। राज ने बाहर जाकर होटल के नीकर को चाय लाने के लिए श्रावाज़ दी। जब वह कमरे में श्राया तो तीरथ ने श्रपना कोट उतारकर खूँटी पर टाँग दिया था श्रीर टाई की गाँठ ढीली कर ली थी। राज को श्राते देखकर वह उसकी श्रोर बढ़ा श्रीर उसके सामने खड़ा होकर बोला—

"राज साहव ! रुपया मेरा; व्यापार करने का ढंग मैं बताऊँगा; आपको केवल अपना व्यक्तिस्व बरतना हे और मैं उसी से लाभ उठाना चाहता हूँ। आप मेरे काम-काज में हस्तचेप न कीजिएगा और जैसा मैं करना चाहूँ मुक्ते करने दीजिएगा। रुपये का अभाव नहीं है। यह बेवकूफों का शहर है, बस उनको उल्लू बनाने की देर है। आप देखें

कि ज़रा-सी देर में भोंपड़ी की जगह एक महल बनाकर खड़ा कर लेंगे।"
यह कहकर तीरथ पलटा, स्टकेस खोला, तौलिया निकाला, बुश
निकाला, तेल की शीशी निकाली और बुश पर दूथपेस्ट फैलाते हुए
फिर बोला—"ग्राज में एक कार ख़रीद रहा हूँ, कल एक ग्रॉफिस
किराये पर लूँगा और परसों से तुम काम ग्रुरू कर दोगे। तुम क्या
काम करोगे, यह जानने की जरूरत नहीं—हाँ तुमको बेतन उचित
मिलेगा; अच्छा, अब मैं स्नान कर श्राऊँ।" श्रीर तीरथ गुसलखाने
में चला गया। अन्दर से उसके गुनगुनाने की श्रावाज़ श्राने लगी।

### २ :

तीरथ के ग्रन्टर इतना ग्रारचर्यजनक परिवर्तन देखकर राज भ्रवाक् रह गया। बचपन में वे एक साथ पढ़ा करते थे और आठवीं तक साथ पढ़ते रहे थे। फिर ग्राटवीं पास करने के पश्चात राज शहर में चला श्राया था। उन दिनों तीरथ एक खामोश-सा लडका था। न वह बहत बुद्धि-मान था और न विलक्क बुद्धि-हीन ही । वह श्रीसत दर्जे का विद्यार्थी था श्रीर मास्टरों की निगाह में न तो खटकता ही था श्रीर न ही क्लास में प्रतिष्ठा को दृष्टि से देखा जाता था। राज का क्लास में काफ़ी मान था। वह बहुधा इतिहास ग्रीर निवन्ध लिखने में सबसे श्रधिक नम्बर प्राप्त करता था, परन्तु हिसाब में वह बहुत कचा था। स्कूल के मास्टर उसकी बुद्धिमत्ता को नराहते थे और सदा यही ग्राशा करते थे कि वह प्रथम श्रेणी में पास होगा. परन्त राज ने उनकी खाशाखों को कभी भी पूरा न होने दिया। तीरथ भी उसका बड़ा मान करता था और यदि कोई कठिन सवाल आ जाता था तो उसके पास आता था। दोनों मिलकर पढ़ाई करते थे और दोनों में इतिहास के प्रश्नों पर बहुस होती थी घौर राज उसकी बड़ी लगन से उन जटिल प्रश्नों के उत्तर बताता। दोनों एक साथ बैठते, मिलते, ग्रीर खेलते थे। एक बार तीरथ सातवीं कचा में फ़ेल हो गया और राज ग्राटवीं में चला गया। तीरथ दिन-भर खिड़की में बैठा रोता रहा था श्रीर शाम को जब राज उधर से गुज़रा तो उसने तीरथ को खिडकी पर ही बैठा पाया।

तीरथ उसे देखते ही रो पड़ा। कहने लगा— "अब तुम मेरे पास नहीं आश्चोगे?" "क्यों?"

"मैं फेल जो हो गया हूँ," तीरथ ने रूँ धे हुए कराउ से कहा। "तो कोई बात नहीं," राज ने जमीन की ग्रोर देखते हुए कहा। "तुम सुभसे नहीं मिलोगे ?"

''श्रवश्य मिलूँगा, तीरथ, ऐसी कोई बात नहीं। श्रलग-श्रलग क्लास में पढ़ते हुए भी हम एक-दूसरे से दूर नहीं होंगे।''

यह सुनकर तीरथ की आँखों में आँस् आ गए थे और राज की आंखें भी भीग आई थीं। राज तीरथ के घर गया, वहाँ कुछ समय तक बैटा रहा, उसको सान्त्वना दी और फिर वहाँ से लौटा। आटवीं की परीचा पास करने के पश्चात राज तीरथ से बिलकुल अलग हो गया।

इतने समय बाद आज उनकी प्रथम भेंट हुई थी। परन्तु उस तीरथ में श्रीर इस तीरथ में बहुत अन्तर था। कहाँ वह ख़ामोश तीरथ श्रीर कहाँ यह बातूनी तीरथ। ग्राज उसमें ग्रात्म-विश्वास का भाव पैदा हो चुका था श्रीर उसकी बातों में स्वाभिमान की गूँज थी। उसकी वाणी में श्राज्ञा देने और अधिकार जमाने का एक विशेष रौब था। बचपन में तीरथ इतना बदस्रत न था, पर कपड़े गन्दे पहना करता था। इन पन्द्रह सालों में उसकी काया पत्तट गई थी। उसके कपड़े बहुत साफ़-सुथरे थे। इतना लम्बा सफ़र करने के बाद भी उसकी पैएट की क्रीज़ बनी हुई थी और बाल बड़े ढंग से सँवारे हुए थे। परनतु उसके चेहरे की हड्डियाँ इस प्रकार उभर आई थीं कि वह काफी बदसूरत लग रहा था। चेहरे का रंग खिलता हुआ था, जबड़े काफी सख्त और नीचे की श्रीर मुद्दे हुए थे, ठोड़ी काफी सुदृह थी। शरीर दुवला-पतला, श्राँखें तेज़ श्रीर चालाक, दृष्टि पैनी श्रीर बातों में चतुरता तथा कपट की भाजक थी। अपने असुन्दर शरीर की वह सुन्दर कपड़ों में छिपाना चाहता था। राज इन्हीं विचारों में उल्लासा हुआ था कि तीरथ स्नान करके लौट याया। वह शोशे के सामने खड़ा हो गया और बालों को सँवारता हुआ वोला:-"में साथ वाले कमरे ही में रहुँगा। तुम जानते

हो कि मैं कुँवारा हूँ, इसलिए तुमको अधिक कप्ट न होगा।"

वात ऐसी मुद्रा में कही गई थी कि राज इनकार न कर सका। तीरथ ने अपना स्टकेस उठाया और साथ वाले कमरे में चला गया। तीरथ की बेतकल्लुफी पर राज को धक्का-सा लगा, किन्तु वह मौन रहा।

# : ३ :

राज बिस्तर से उठा, श्रॅगड़ाई ली, डिब्बे में से दातुन उठाई श्रीर खुपचाप दातुन करने लगा। धूप तेज़ हो गई थी श्रीर सामने खुला मैदान धूप में विश्राम कर रहा था। इतने में तीरथ कमरे से निकला। इस बार तीरथ ने एक नया सूट पहना हुश्रा था श्रीर गले में नई नेकटाई थी श्रीर पाँच में एक श्रित सुन्दर ज्ता। बाहर जाते हुए वह बोला, "मैं ज़रा शहर जा रहा हूँ। श्राज मुके बहुत-सी चीज़ें खरीदनी हैं श्रीर दफ़्तर के लिए कमरे का प्रबन्ध करना है; कुछ भी हो, एक-दो दिन में दफ़्तर के लिए कमरे का प्रबन्ध कर लूँगा, श्रीर एक शानदार दफ्तर बना लूँगा। फिर तुम बड़े ठाट से दफ्तर में काम कर सकीगे। रुपयों की मुक्ते चिन्ता नहीं, वे श्रावश्यकता से श्रिधक हैं—श्रीर हाँ मेरा विचार है कि श्राज ही कार ले डालूँ। इस शहर में बिना कार के काम नहीं चल सकता; व्यापार बिना कार के चल हो नहीं सकता; क्यों क्या खयाल है तुम्हारा ?"

उसने उत्तर की प्रतीचा नहीं की, पैगट की जेकों में हाथ डाले श्रीर दरवाज़े की श्रोर बदा। दरवाज़े में पहुँचते ही वह मुड़ा श्रीर बोला, ''श्रव्छा शामको मिलेंगे,'' श्रीर चला गया—बड़ी शान श्रीर बड़े गर्व के साथ। राज तीरथ की बातें बड़े विस्मय से सुन रहा था, वह न 'हाँ' कर सका था श्रीर नहीं 'ना'। यहाँ तो 'हाँ' श्रीर 'ना' कहने का प्रश्नहीं नहीं उठता था, मानो राज को वेतन देकर तीरथ ने खरीद लिया था श्रीर चूँ कि राज बहुत समय से बेकार था, इसलिए उसने तिनक भी श्रसन्तोष प्रगट नहीं किया श्रीर चुपचाप खोशा-सा तीरथ की सब बातें सुनता रहा। तीरथ चला गया, परन्तु उसकी बातें राज के मिस्तक

में श्रव भी गूँज रही थीं - वह सोचने लगा कि तीरथ के पास इतना धन कहाँ से आया और धन प्राप्त कर लेने से उसमें कितना आहम-विश्वास उलक हो गया है। तीरथ ने यह न पूछा कि उसे यह काम पसन्द है या नहीं; यह उसके नीचे काम करेगा या नहीं। उसने यह भी न बताया कि उसे कितना वेतन दिया जायगा, उसका काम क्या होगा, वह किस प्रकार का व्यापार करने वाला है, नौकरों के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा-उसने किसी भी बात को स्पष्ट करने की आव-श्यकता न समसी । ऐसा प्रतीत होता था मानो उनमें मनुष्य श्रीर मनुष्य-जैसा सम्बन्ध न था, बल्कि रुपये-मात्र का सम्बन्ध था। रुपयों का नाम याद आते ही राज के मन में उल्लास की एक तरक उठी। उसने बहुत समय से कोई अच्छा सुट तक न सिलवाया था, किसी श्रुक्षे रेस्तराँ में स्वादिष्ट खाना तक न खाया था, श्रुक्ती शराब तक न पी थी. और श्रीरत तो उससे कोसों दूर थी। जीवन घटा-घटा था श्रीर असफलताओं ने उसके अन्दर हीन-भाव पैदा कर दिया था। रपये-उनकी करपना करते ही उसका चेहरा खिल उठा. ब्राँखों में प्रसन्नता नाच उठी और चात्माभिमान की भावना करवट लेने लगी। उसने दातुन को जोर से दाँतों-तले दवाया श्रीर खिडकी के बाहर थुका। बाहर नारियल के बृत्त खड़े थे। चीकू और अमरूद के पेड श्रांखों को शीतलता पहुँचा रहे थे। हवा भीगी-भीगी थी श्रीर समझ की लहरें किनारे को थपक-थपक कर सुला रही थीं-सी जा. मेरे नन्हे, सो जा।

#### : 8 :

जेब में रुपये हों तो चादमी सब-कुछ कर सकता है; तात्पर्य केवल रुपयों से हैं—चाहे एक सौ हों या दो सौ, दौ सौ हों या दो हज़ार, दो हज़ार या दो लाख, दो लाख हों या दो करोड़ या दो घरब—बस बात रुपयों की है। रुपये हों तो चाप चनाथाश्रम खोल सकते हैं चौर चपने नाम को चार चाँद लगा सकते हैं; च्राप एक चॉफिस खोल सकते हैं चौर एक लाख के दस लाख बना सकते हैं। फिर चाप टाटा

स्रीर बिड़ला बन सकते हैं और राज कर सकते हैं। आप वेश्यालय भी खोल सकते हैं और एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। आप सच को सूठ कहलवा सकते हैं और सूठ को सच। रुपया भी कितनी सुन्दर और श्रम्तुत चीज़ हैं। इससे सुन्दर वस्त्र आदि लिये जा सकते हैं, सुन्दर स्त्रियाँ और स्वस्थ पुरुष खरीदे जा सकते हैं और इसी रुपये से लाखों आदि भियों को रोटी मिल सकती है, कपड़ा मिल सकता है, घर मिल सकते हैं।

यद्यपि इस ढंग से रुपये का प्रयोग नहीं किया जाता-कम-से-कम हमारे यहाँ। तीरथ के जीवन का लच्य रुपया कमाने के ऋतिरिक्त कुछ न था। इस के बीस बनायों और जोवन ऐश और आराम से बितायों। तीन-चार दिन के भोतर-भीतर उसने एक शानदार बिल्डिंग में दफ्तर के लिए कमरा ले लिया। इसके लिए उसे पगडी देनी पड़ी थी। उसने पगडी देकर और कमरा लेकर उसको दफ्तर के रूप में नये हंग से सजवाया । उसने कमरे को दो भागों में बाँट दिया, मेर्ज़े घौर दुरसियाँ लाकर रखवाई' और बाहर और यन्दर बोर्ड लगवाये। तीन नोकर रखे. एक टाइपिस्ट लड़की, दो क्रके और एक एकाउपटेस्ट रखा। फाइलें, रोशनाई, क़लम, कागन - सब-कुछ ख़रीदकर उनको सजाया गया। श्रॉफिस के बाहर एक पठान चौकीदार भी बिठा दिया गया। राज को श्रालग कमरा दिया गया श्रीर श्रादेश दिया गया कि उसे श्राईरों पर तीरथ की श्रीर से हस्ताचर करने होंगे। उसका काम श्रधिक न था, केवल गिनती के कागज़ों पर हस्ताचर करना खौर कुछ नहीं । परन्तु दफ्तर खाने के लिए उसे बहुत ग्रन्छे कपड़े पहनने ग्रौर दफ्तर में सफ़ाई का विशेष ध्यान रखने का आदेश था। नौकरों को हुन्म था कि जो-कुछ मालिक कहेगा उनको उसका पूर्ण रूप से पालन करना होगा । तीरथ द्वारा दिये गए हुक्स पर सीच-विचार करने की अनुसति नहीं थी और चूँ कि राज को वेतन पूरा दिया गया था, इसलिए उसने यही उपयुक्त समभा कि वह व्यापार के सम्बन्ध में कुछ न कहे-सुने, रुपयों के लेन-देन में अपनी राय न दे और चुपचाप काम करता जाय और वेतन लेता जाय ।

इस प्रकार तीरथ का व्यापार धारम्भ हुआ। यह व्यापार कैसा

था, इससे कितना लाभ या हानि होगी, राज को न इसका ज्ञान था श्रीर न उसने तीरथ से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयस्न ही किया था। उसे केवल यह बताया गया था कि 'एनसपोर्ट-इम्पोर्ट' का व्यापार शुरू किया गया है श्रीर उसने इस बात पर विश्वास कर लिया था।

समय बीतने लगा और समय के साथ-साथ तीरथ और राज एक-दसरे के श्रधिक निकट श्राने लगे। राज ने श्रनुभव किया कि तीरथ वस्तुतः बुद्धिमान आद्भी है, परन्तु उसकी चतुरता और बुद्धिमत्ता केवल उसकी स्वार्थ-पति का साधन वनकर ही रह गई है। वह इसका प्रयोग केवल अपने आराम. अपने ऐश्वर्य, अपनी कार, अपने बैंक-अकाउएट और अपनी औरत के लिए ही करता है। उसने एक नौकर र्ख जिया था-जम्मन, जो उसका खाना पकाता था, नहाने के जिए पानी गर्म करता था और बड़ी फ़रती से सब काम-काज करता था। राज श्रवसर तीरथ के कमरे में जाता था। वहाँ उसे सदा एक सुन्दरता श्रीर सुघड्पन का श्रनुभव होता। कमरे में हर चीज़ सुन्दर ढंग से रखी हुई मिलती । मेज़ अपने स्थान पर थी: कुरिसयाँ अपनी जगह पर थीं श्रीर बिस्तर, द्रंक, सूट, नेकटाइयाँ—सब इस प्रकार रखी हुई थीं कि सजाई हुई मालूम होती थीं। सामने की मेज़ पर एक लड़की का चित्र के म में जड़ा हुआ रखा था। राज देर तक उस चित्र को देखता रहा। लड़की का चेहरा सुन्दर था, परन्तु श्रांखों में विषाद की फलक थी, मानो इसने जीवन के विभिन्न रूपों की ग्रच्छी तरह छान-बीन की हो। बाल कन्धों पर बिखरे हुए थे। तीरथ ग्रपने बिस्तर पर लेटा हम्रा किताब पढ़ रहा था। उसने राज की ग्रोर देखा ग्रौर फिर चित्र की श्रोर—

<sup>&#</sup>x27;'ईरानी लड़की है,'' उसने मुस्कराकर कहा।

<sup>&#</sup>x27;'इसका फ़ोटो यहाँ कैसे श्राया ? तुम्हारी जान-पहचान कैसे हुई ?" ''मैं ईरान और क्रिलस्तीन यूम श्राया हूँ।''

<sup>&#</sup>x27;'फ़ौज में भरती होकर ?"

<sup>&#</sup>x27;'नहीं तो।''

"फिर कैसे ?"

"व्यापार करने गया था।"

"कुछ कमाकर लाए ?"

''ऋछ नहीं। रुपये कमाए ग्रीर वहीं उडा डाले। केवल ऋछ यादें अपने साथ लाया हूँ श्रौर उनमें से एक तुम्हारे सामने रखी तुम्हें देख रही है। हिन्दस्तान से निकलकर मनुष्य बहत-कुछ सीख सकता है। यों तो सारे संसार की सैर करनी चाहिए और विभिन्न देशों में जाकर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए। परन्तु ईरान और फिल-स्तीन तो बहुत अब्बी जगहें हैं-सुन्दर स्त्रियाँ और उत्तम शराब श्रीर लोग शरीक्र श्रीर मिलनसार। वे दिन बहुत अच्छे थे: जेब में रुपये, जीवन में ख़शी थी, उल्लास था. जो मन चाता, करते थे। एक शाम इस लडकी से एक रेस्तराँ में मलाकात हो गई। यह मफे अपने घर ले गई श्रीर श्रपने माता-पिता से परिचय कराया। उस दिन के बाद हम दोनों मिलते रहे. प्रेम करते रहे। लड़की के माता-पिता ने श्रापत्ति न की कि लड़की का प्रेमी घर पर क्यों श्राता है. लड़की से घएटों बैठकर बातें क्यों करता है। उन्हें विश्वास था कि लड़की जवान हो चुकी है, वह कुछ सोच-समक्तर ही कोई काम करेगी और जो कुछ करेगी अपनी भलाई के लिए करेगी। श्रीर इस प्रकार दिन बीतते रहे. रातें लम्बी और कजरारी होती गईं, जीवन सखों और स्वप्नों की चित्रावलो वन गया । लेकिन युद्ध समाप्त हो गया श्रीर मेरा व्यापार ठप हो गया । बना-बनाया ठाठ बिगड़ गया और मैं निर्धन होकर ईरान स्रे निकला।

"वह ताड़की तुम्हारे साथ नहीं छाई ?"

"क्या करती श्राकर ? सेरे पास फूटी कौड़ी भी नथी। बड़ी कठिनाई से एक परिचित से हिन्दुस्तान श्राने का किराया लिया श्रीर चल दिया।"

<sup>&</sup>quot;लड़की मिलने आई थी ?"

<sup>&#</sup>x27;'श्राई थी।''

<sup>&#</sup>x27;'उसने कुछ कहा ?"

"नहीं तो।"

"क्या वह उदास थी ?"

"तनिक भी नहीं।"

''योर तम ?''

"नहीं तो।"

"क्यों ?"

"जब तक मेरे पास रुपये थे, वह मेरे पास रही। जब सिक्केन. रहे तो क्या करती मेरे साथ आकर ?"

''तुम्हें दुःख न हुआ।?"

"उसे जाकर क्या करता ? यहाँ वह किस तरह भूखी रहती ?"

"लेकिन अब ? अब बुला सकते हो।"

''इस बात को छः साल हो गए हैं।''

''कोई ख़त ?"

"कोई नहीं—" और तीरथ चित्र की छोर देखने लगा। शीशे पर धूल जम गई थी। उसने आगे बदकर फोम उठाया और चादर से शीशा साफ किया। ध्रव चित्र अधिक आकर्षक हो गया। आँखों में वही विषाद और शोक था; परन्तु आंखें बड़ी-बड़ी थीं, बाल काले और चमकीले थे और चेहरा चौड़ा और सुन्दर था।

"आज शाम को भिलेंगे," तीस्थ बोला।

"कहाँ ?"

"तुम्हें एक लड़की से मिलाऊँगा।"

''कौन है वह लड़की ?"

''मेरी नई प्रेमिका,'' और वह सहसा चुप हो गया। ''वह इस लड़की से बहुत-कुछ भिलती है, तभी तो वह मुफे इतनी पसन्द हैं। बड़ी कठिनाई से ऐसी लड़की मिली हैं। उसे देखकर मुफे ईरान की शाम याद था जाती हैं; किलस्तीन के जीवन की रंगीन स्मृतियाँ सजग हो उठती हैं।'' तीरथ उस चित्र को देखने लगा। राज चुपचाप उठकर कमरे से बाहर था गया।

वह शाम बड़ी सहावनी और रोचक थी, जब तीरथ और राज कार में बैठकर चले और कार धीरे-धीरे रास्ता तय करने लगी। राज आज वास्तव में बहुत ख़ुश था। वह जीवन के नये मनोरंजनों से परिचय करने जा रहा था। जब जेब में रुपये हों श्रीर मनुष्य कार में बैठकर धीरे-धीरे सीचने लगे तो मन में कैसे भाव उठते हैं। सन्ध्या के समय श्रॅंधेरा चारों श्रोर उतर रहा था श्रीर कार के चारों श्रोर वढ रहा था। कार एक उजही हुई बस्ती की खोर बढ़ी। यहाँ ग्रॅंधेरा खिधक था और रोशनी कम; केवल दोनों ग्रोर पेड़ खड़े थे ग्रौर वे काफ़ी सुन्दर ग्रौर मनमोहक लग रहे थे। ड्राइवर इस रास्ते पर पहले भी कार चला चुका था, तभी वह सहज भाव से स्टीयरिंग को पकड़े हए धीरे-धीरे धुमा रहा था। राज ने आज-जैसी शान्ति का अनुभव यहत कम किया था-ऐसी शान्ति जैसे संसार में अन्धकार के अतिरिक्त कछ था ही नहीं; इस शान्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं था, अपनी शान्ति के अतिरिक्त क़क नहीं था और अपने सुख और ऐश्वर्य के अतिरिक्त क़ुछ नहीं था; श्रीर कार श्रन्थकार में बढी जा रही थी। एक सोड पर आकर कार ककी ग्रीर तीरथ ने उत्तरने के लिए कहा।

राज कार से उतर पड़ा श्रीर दोनों श्रागे बढ़े। सामने एक सुन्दर होटल था।

"यह एक फ्रांसीसी होटल है, यानी इसे एक फ्रांसीसी मादाम ने हिन्दुस्तानियों के ऐश के लिए खोल रखा है," तीरथ ने होटल के विषय में बताते हुए कहा; परन्तु राज की समक्त में न श्राया।

"यहाँ क्या है ?"

"कमरे हैं।"

"चौर कमरों में ?"

"पत्तंग।"

"श्रीर पर्लगों पर ?"

"सफेद चादरें, श्रङ्गार मेज, पानी, लोटा, साहुन, तौलिया, शराब, बैरा।" ''और ?''

"श्रौरतें, यहाँ बम्बई के उच्च श्रेगी के सभ्य आते हैं, श्रंग्रेज़ आते हैं (गो आजकल कम), देशी आदमी आते हैं, सेठ आते हैं। आश्रो, आगे बढो, दरो मत।"

श्रीर दोनों एक मेज पर बैठ गए। यह एक हॉल कमरा था। थोड़े-थोड़े फासले पर मेजें लगी हुई थीं श्रीर इन मेजों के गिर्द नोजवान जोड़े बैठे हुए थे। कोई खाना खा रहे थे श्रीर कोई शराब पी रहे थे। हॉल कमरे से बाहर भी मेजें लगी हुई थीं। राज ने बाहर की श्रीर दृष्टि डाली—

''बाहर चलें ?''

''चलो ।''

वे दोनों हॉल से बाहर निकले। बाहर बत्तियाँ कुछ महम थीं— रोशनी कम और अन्धेरा अधिक था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, होटल के चारों और नाश्यिल के बृत्त थे, ऊपर नोला आकाश था और चांद तथा तारे पूरी रोशनी से जगमगा रहे थे। वे दोनों एक मेज़ के पास बैठ गए।

चुपके से एक बैग आया।

''एक बोतल शैम्पेन," तीरथ ने धीरे से कहा।

''श्रौर तुम्हारी लड़की ?" राज ने तीरथ से पूछा।

''श्रभी श्रायगी।"

''वह भी शराब पियेगी ?"

"क्यों नहीं ? यह जगह अच्छी है, बहुत अच्छी। यहाँ अमीर आते हैं, जइ कियाँ जाते हैं, शराब पीते हैं, मज़ेदार खाने खाते हैं और फिर अपने-अपने कमरों में खले जाते हैं। यह जीवन कितना अच्छा है ! क्यों, तुम्हारा क्या विचार है ?"

राज ने इधर-उधर देखा। उसे अन्धेरे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया।

वैरा शराब की बोतल श्रीर दो छोटे छोटे गिलास ले आया। १४ उसने बोतल खोली श्रीर गिलामों में शराब उंडेल दी। बैरे की एक और गिलास लाने का आदेश दिया गया।

''लो पियो।''

राज ने शराब का वूँट विया। शराब मीठी और स्वादिष्ट थी। "तम्हारी लडकी नहीं खाई ?"

"ग्राजायगी।"

"इस पैग को पी डालो।"

तीरथ ने एक पैग पी डाला।

राज ने भी श्रपना पैंग पी डाला।

दूसरा पैग शुरू हुआ और वह भी समाप्त हो गया। दो पैग पी-कर राज के शरीर में एक संकताहट-सी होने लगी, रक्त का प्रवाह तेज़ हो गया, आँखों में चमक आ गई और वातों में प्रवाह।

तीसरा पैग शुरू हुन्ना।

एक लड़को तीरथ की कुरसी के पीछे श्राखड़ी हुई । राज ने लड़की की श्रीर देखा श्रीर श्रांखों-श्रांखों में श्रादाब किया।

''अाप हैं राज और ग्राप हैं रोज़ी।''

जड़की कुरसी पर बैठ गई।

तीरथ ने शराब उँडेली श्रीर रोज़ी ने एक ही सटके में देंग पी खाला।

दूसरा पैग ! तीसरा पैग !

श्रीर शराब का दौर शुरू हुआ। 'शराब वास्तव में श्रच्छी चीज है, राज ने सोचा। वह श्राज सचमुच प्रसन्न था। श्राज उसने एक नया जीवन विताना प्रारम्भ किया था। यद्यपि वह कई वार पहले भी शराब पी चुका था, परन्तु शैम्पेन उसने पहली बार ही पी थी श्रीर किर एक लड़की के साथ। वह लड़की के शरीर को भली प्रकार न देख सका था। लड़की पतली छुरहरी न थी, भरे-भरे शरीर की थी। उसकी श्रांखें छोटी-छोटा श्रीर श्रावाज़ महीन थी। सच यह कि वह लड़की न थी, एक पूरी श्रीरत थी। श्रायु होगी पच्चीस-छुटबीस के लगभग। होठ पत्रले-उतले श्रीर लुभावने।

तीरथ शराब पीता रहा और कुछ न बोला।

श्रीरत शराब पीती रही श्रीर कुछ न बोली। राज शराब पीता रहा श्रीर ग्रीरत की श्रीर देखता रहा। जब तीरथ शराब के छः पैंग पी खुका तो कहने लगा, ''में ज़रा पेशाब कर श्राऊँ,'' श्रीर वह उठकर चला गया।

लड़की ने अपनी कुहनियाँ सेज़ पर टेक दीं। राज तनिक पीछे को सरक गया।

''डरिये नहीं, मैं श्रापको पसन्द करती हूँ।"

''मतलब ?''

"मैं इस व्यक्ति से घुणा करती हूँ।"

"किस**से** ?"

''श्रापके साथी से।''

''क्यों ?''

''मुक्ते नापसन्द है।''

''तो मैं क्या करूँ ?"

''तुम्हारे पास कोई लड़की है ?"

"नहीं तो।"

''मुभे रख लो। मैं इसके साथ रहना नहीं चाइती।''

"मेरे पास इतने रुपये नहीं।"

"ख़ैर कोई बात नहीं। तुम मुक्ते यूँ ही रख लो।"

"खात्रोगी कहाँ से ?"

"मैं कर लुँगी प्रबन्ध । तनिक पास याखो ।"

"थोड़ा दूर रहो। तीरथ त्राता होगा। उसके सामने ऐसी बातें न करना।"

"क्यों ?"

१६

"मैं उसके दरतर में काम करता हूँ। वह मेरा बॉस (मालिक) है ग्रीर में उसका नीकर। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो मुक्ते श्रॉक्सिस से निकाल देगा, समर्की ?"

"तुम मुक्ते अपने पास रख लो।"

"कह दिया मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं।"

"कितने रुपये दोगे ?"

''मैं एक रुपया भी नहीं दे सकता।"

"स्पयों का प्रवन्ध मैं कर लूँगी। तुम मुक्तसे विवाह कर लो-श्रद्धा मेरे निकट शाश्रो, मुक्ते एक चुम्बन दे दो।"

"ऐसी बातें न करो।"

इतने में तीरथ था गया और रोज़ी पीछे हट गई । तीरथ ने कहा, "रोज़ी ये बहुत अच्छे हैं।"

''हाँ, बहुत सुन्दर हैं," रोज़ी ने बेखटके कहा।

"सुन्दर नहीं, श्रद्धे हैं।"

''श्रब्धे नहीं, सुन्दर हैं,'' रोज़ी ने सुस्कराते हुए कहा।

"शराब पियो, एक पैंग और," तीरथ ने क्रोध-भरे स्वर में कहा। एक पैंग और पिया गया।

राज ने इधर-उधर दृष्टि डाली।

शराब के दौर चल रहे थे; राज के मन में एक श्रनोधी-सी मस्ती जन्म ले रही थी—यह होटल सचमुच सुन्दर था, इसका वातावरण सचमुच रँगीला था। यह शहर से दूर था। यहाँ जीवन के कमेलों से दूर मनुष्य श्रपने दु:खों को भूल सकता है।

राज ने रोज़ी की छोर देखा छोर वह मुस्कराई—एक धीमी-सी मुस्कराहट; रोज़ी को छाँखें यव ख्यस्रत हो गई थीं। उसकी स्विन्तल छाँखों में एक निमंत्रण था छौर गालों पर एक हल्की-सी लाली फैल गई थी। वह टकटकी बाँधकर राज की छोर देखने लगी छौर मुस्कराने लगी। राज छाज सचसुच प्रसन्न था। शराय का मृत्य तीरथ को खुकाना था छौर तीरथ को केवल इस बात पर गर्व था कि इस समय उसने इन दोनों को ख़रीद लिया था—केवल शराब पिलाकर। वह छापने बड़ा होने का परिचय उस समय देगा जब बैरा शराय का बिल लेकर आयगा। उस समय रंगों को देखकर रोज़ी की छाँखों में चमक लौट छायगी। उस समय रोज़ी का सिर नीचा हो जायगा। उस समय रोज़ी को छनुभव होगा कि इस भूमण्डल में तीरथ का प्रस्तित्व कितना बड़ा है। उन दोनों की बोल-चाल, बातचीत छौर मिलने-जुलने से यह

वास्तविकता स्पष्ट हो गई थी कि उन दोनों में प्रेम का सम्बन्ध न था। रोज़ी इसलिए ब्राई थी कि उसे रुपयों की ब्रावश्यकता थी ब्रौर ब्राँखें बंद करके, शराब में मदहोश होकर वह एक बदस्रत ब्रौर कुरूप मनुष्य के साथ लेट सकती थी। तीरथ श्रपनी वदस्रती से तंग ब्राकर अपने रुपयों के बल पर एक सुन्दर ब्रौरत के शरीर से प्यार करने का प्रयास कर रहा था, उसे श्रपना बनाने का प्रयत्न कर रहा था, अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे की प्रसन्नता ब्रों का गला घोट रहा था श्रौर रोज़ी केवल श्रपने वातावरण से परास्त होकर उसके साथ सम्भोग करती थी।

रोज़ी ने फिर राज की ओर देखा और मुस्कराई, मानो वह कुछ कहना चाहती थी। और राज ने इधर-उधर देखा। बित्यों का प्रकाश मद्भ और मोहक था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और धीमी-धीमी ठएडी हवा चल रही थी। समुद्र अपना विशाल वच फैलाये किनारे से आलिंगन कर रहा था। राज अब अपने जीवन की कड़वाहटों को भूल चुका था। शराव की तेज़ी से उसके शरीर में शक्ति-सी आ गई थी, मानो अंधकार दूर हो रहा था और प्रकाश निकट आ रहा था। जैसे दु:खों के घनघोर बादल छूँट गए थे और सुखों का प्रकाश उसकी ओर फॉक रहा था। रोज़ी उसे बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही थी। रात सखोनी, आकर्षक और जवान थी। शराब मधुर थी। आँखों में मस्ती थी और रपयों के लिए तीरथ मौजूद था। राज ने कनखियों से रोज़ी को देखा। वह उसे सीधा खुलकर नहीं देख सकता था, क्योंकि वह उसके मालिक की प्रेयसी थी; वह उसे रपये देता था और रोज़ी उसके रपयों पर जीवित थी।

तीरथ खुपचाप बैठा था, मानो वह उन दोनों को दशा से पूर्णतया ध्रमभिज्ञ था, मानो उसे ध्रपनी घ्रपार शक्ति पर पूरा विश्वास था, मानो वह जानता था कि इन दोनों की इस चिषक खुशी को एक ही चरण में समाप्त किया जा सकैता है। उसे राज घौर रोज़ी के मनल्की बातों का कुछ-कुछ घ्रहसास हो रहा था, परन्तु वह चुपचाप बैठा हुआ शराब पिये जा रहा था। उसे नशा नहीं हुआ था, केवल आँखें लाल खंगारा हो गई थीं घौर इनके घ्रतिरिक्त और किसी बात से यह प्रगट

नहीं होता था कि उसे नशा चढ़ गया हैं। रोज़ी की वातों में हल्की-सी लड़खड़ाहट थ्रा गई थी और उसके बार-बार मुस्कराने और राज की श्रोर देखने से विदित होता था कि शराव का अधिक ग्रसर रोज़ी पर हुग्रा है। रोज़ी ने राज की श्रोर देखते हुए कहा—

"एक चुम्बन दी।"

राज चुप रहा ।

तीरथ रोज़ी की बात सुनकर मुस्कराया।

"मैं कहती हूँ मुक्ते एक चुम्बन दो।"

राज फिर चुप रहा।

राज के सन में इस समय केवल यही विचार या रहा था कि रोज़ी ने चुम्बन का प्रश्न कैसे कर दिया, और विशेषकर तीरथ के सामने। क्या वह तीरथ की शक्ति से यनभिज्ञ थी? यदि तीरथ ने उसको छोड़ दिया तो?—नहीं।

रोज़ी ने तीरथ की स्रोर देखा और बिना किसक बोलो — "तीरथ, इनसे कहो कि सुक्ते एक खुम्बन दें।"

तीरथ राज की श्रीर देखकर मुस्करा दिया। उसकी मुस्कराइट सूठी थी। यदि उसका बस चलता तो इस समय इस श्रीरत को कोई मार-मारकर जान से मार देता। श्रपने प्रेमी के श्रागे किसी दूसरे श्रादमी से प्रेम करना मज़ाक नहीं।

इस समय कदाचित तीरथ को अपने रुपयों का ध्यान श्राया होगा। परन्तु उसे रोज़ी की हरकत पसन्द नहीं आई और वह बिल-कुल चुप रहा। रोज़ी फिर चिल्लाई—''मुफे चुम्बन दो, कहो इनसे, मुफे चुम्बन दो,'' और तीरथ मुस्कराता रहा। समुद्र की लहरें किनारे से टकराती रहीं और राज ने उटने की कोशिश की। यद्यपि वातावरण काफ़ी मनोहर था, परन्तु रोज़ी ने अपनी गलती से इसे विषाक्त कर दिया था। राज जानता था कि अगर वह इस समय यहाँ से चल दे तभी भला होगा। अपनी नौकरी बनाये रखने के लिए उसे चाहिए कि यहाँ से चला जाय। रोज़ी का क्या है, आज अगर तीरथ है तो कल कोई और होगा। परन्तु कितनी मूर्ल लड़की है यह!

रोज़ी उसकी घोर कुकी। वह उठ खड़ा हुच्चा।

"पागल न बनो, शायद शराब का अधिक असर हो गया है," उसने अपना पहलू बचाते हुए कहा और तीरथ की खोर देखा।

तीरथ कुछ न योजा। सायद यह भी यही चाहता था कि राज वहाँ से चला जाय छौर यह रोज़ी को खरी-खरी सुनाय—"पगली त् मेरी है, मेरी है। में तुके पाँच सौ रुपये मासिक देता हूँ छौर किस लिए देता हूँ? केनल इसलिए कि में तेरे साथ रहूँ—त् मेरे साथ रहें, छौर कोई न हो। इन पाँच सौ रुपयों से मैंने तेरा शरीर खरीद लिया है, तेरे होंठ खरीद लिये हैं, तेरी छातियाँ खरीद ली हैं छौर तेरी गोल-गोल सुडौल टाँगें खरीद ली हैं। मैंने तुके देखकर खरीदा है—ठीक एक व्यापारी की भाँति; त्ने जितना मूल्य माँगा, मेंने चुका दिया। श्रव मुँ कलाहट से क्या लाभ ?"

त्रीर राज श्रपनी नौकरी को सुरक्तित रखने के लिए उठ खड़ा हुआ।

वहाँ से उठकर, बरामुदे से निकलकर वह श्रंथेरे में श्रा गया। इस श्रंथेरे के दोनों श्रोर कमरे थे—छोटे-छोटे कमरे। कमरो में श्रन्थकार था। श्रव जगह सुनसान श्रोर उजाड़ दिखाई दे रही थी श्रोर राज को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक क्रविस्तान से बाहर निकल रहा हो। मानो हर कमरा एक कन्न था जिसमें छी श्रोर पुरुष लिपटे हुए पड़े थे— स्त्रियाँ श्रोर पुरुष, पुरुप श्रोर खियाँ, सुन्दर पुरुष श्रोर कुरूप स्त्रियाँ, ज्वान लड़कियाँ, ज्वान लड़कियाँ, ज्वान लड़के श्रोर सुन्दर खियाँ, बूढ़े मई श्रोर जवान लड़कियाँ, जवान लड़के श्रोर सुन्दर खियाँ, बूढ़ी खियाँ श्रोर बूढ़े मई। सब शराब पीकर सो रहे थे, कुछ चर्चों के लिए सोते थे, तािक वे जीवन का सारा रस चूस लें श्रोर जोवन का समस्त खुशियाँ श्रोर सारे सुख किसी श्रीर को न मिल्लने पार्य। वे केवल उन्हीं को प्राप्त हों। श्रोर राज ने सोचा कि किस प्रकार एक विशेष वर्ष ने जीवन की खुशियों पर श्रिधकार किया हुआ है तािक वाकी लोग वंचित रहें, श्रतुप्त रहें, भूखे रहें। जो लोग यहाँ श्राते हैं, उनके पास पैसा न जान कहाँ से श्राता है! श्रीर खियाँ

वैचारी अपने शरीर की जीवित रखने के लिए यहाँ या जाती हैं-एक पल के लिए, एक घरटे के लिए, एक रात के लिए। और ख़बह होते ही श्रपने-अपने घरों को चली जाती हैं. क्योंकि इन खियों के भी अपने घर होते हैं, माताएं होती हैं, पति होते हैं, बच्चे होते हैं। यह भीकैसा वाता-वरण है, कैसी गन्दगी है-राज यही सोचता हुआ कार में जा बैठा।

"डाइवर, वापस चलो।"

''कहाँ ?" ड्राइवर ने पूछा।

"घर: अभे छोड़कर कार वापस ले खाना।" कार घर की खोर चल पडी।

## : & :

कार घर की ग्रीर जा रही थी। हवा तेज़ थी और ग्रेंधेरा काफी गहरा था। उसकी आँखों में नींद खा रही थी खौर जो घटना अभी हुई थी उसकी याद नींद में खो-सी गई थो। लड़की की सुरत हर चण मध्यम पड़ती जा रही थी। उसे केवल तीरथ की दशा पर दया आ रही थी जो कि रुपये होते हए भी प्रसन्तता से ग्रपरिचित था। उसे लड़की पर तरस था रहा था, जो सुन्दर और चालाक होते हुए भी एक आवारा श्रीर श्राचारहीन जीवन बिता रही थी। दोनों के जीवन से स्पष्ट था था कि वे जीवन की मूल समस्यात्रों से अनभिज्ञ हैं। वे जीवन को सुधारना नहीं चाहते । जैसे दोनों विना सोचे-समके स्वयं एक अनजानी मंत्रिल की श्रोर बढ़े जा रहे थे। ज्यों-ज्यों राज सीचता जा रहा था उसकी नींद और गहरी होती जा रही थी। खालिर वह सी गया श्रीर कार जब घर पहुँच गई तो डाइवर ने उसे अकफोरा-"वावूजी, उत्तरिये।"

राज ने र्यांकें खोलीं। शराय का नशा श्रभी वाकी था। वह थोड़ा-सा लड़खडाता हुआ घर में दाखिल हुआ। डाइवर ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे कमरे तक पहुँचाया। उसने दरवाजा खोला और चुपके-से बिस्तर में लेट गया।

जग सुबह हुई तो उसने खिड़की खोली-बहुत दूर समुद्र किनारे २१

से टकरा रहा था और हवा, चुपके से लहरों को चूमती हुई, पत्तों से अठलेलियाँ करती हुई, वृत्तों का आलिङ्गन करती हुई उसके बालों से लेल रही थीं। किसी ने उसका दरवाज़ा लटलटाया। उसने दरवाज़ा लोला और तीरथ अन्दर आया। तीरथ की शक्ल से स्पष्ट था कि वह रात-भर नहीं सोया है। वह चुपके से आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा—

"श्रजीब बात है राज, जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमसे प्रेम नहीं करती। जिस लड़की से मैंने रात तुम्हारा परिचय कराया था, जानते हो उसे क्या मासिक देता था ?"

"मुके क्या मालूम ?" राज ने भोलेपन से उत्तर दिया।

"पाँच सौ रुपये," तीरथ ने होंठ काटते हुए कहा, "श्रीर इसके बावजूद वह मेरी परवाह नहीं करती। रात उसकी हरकत बहुत ही श्राचार से गिरी हुई थी। शराब पीकर वह तुमसे प्रेम करने लगी। यह कहाँ की शराफत है! मुक्ते बड़ा क्रोध श्राया। तन में श्राग-सी लग गई। जी चाहता था कि साली का गला घोंट दूँ। रुपये मुक्तसे ले श्रीर प्रेम दूसरों से करती फिरे! तुमने श्रच्छा किया जो चले श्राए, नहीं तो लड़ाई हो जाती।"

"मुक्ते स्वयं भी उसकी हरकता बुरी लगी थी," राज ने पहलू बचाते हुए कहा।

ं ''लेकिन मैंने बदला ले लिया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने साफ कह दिया कि वह अब मेरी नहीं है। मैं ऐसी बेवफा औरत की अपने पास नहीं रख सकता।"

"फिर उसने क्या कहा ?" राज ने चौंककर पूछा। "हँसती रही।"

''बड़ी बेह्या लड़की थी।"

"श्ररे इन लड़िकयों को किसी की क्या परवाह। यह बहुत बड़ा शहर है। राज, यहाँ लाखों का व्यापार होता है। यहाँ बड़े-बड़े सेठ रहते हैं, जो करोड़ों का व्यापार करते हैं। वे लोग शादियाँ भी करते हैं और दूसरी औरतें भी रखते हैं। शादी इसलिए करते हैं कि समाज में इज्जत और मान बना रहे। अक्सर इनकी पित्वाँ बदसूरत और फूहड़ होती हैं, इसिलए सेठ लोग रखैल रखते हैं, शराब पीते हैं, होटलों की सेर करते हैं, रात-भर घूमते हैं और सुबह होते ही अपने घरों को चले जाते हैं।"

"इन कामों के लिए इनके पास रुपये कहाँ से आते हैं?" राज ने पूछा

"व्यापार करते हैं।"

"किस चीज का ?"

"हर चीज का।"

''जैसे ?"

''गेहूँ से लेकर श्रीरत तक का।''

"शर्म नहीं याती उन्हें ?"

"उनकी जिन्दगी का उद्रेय केवल रुपये कमाना है।"

"श्रीर तुम्हारा ?"

"मेरा उद्देश्य भी रुपये कमाना है। श्रीर तुम जानते हो कि इस शहर में दस-बीस रुपयों से गुजर नहीं हो सकती। व्यापार दस-बीस हजार से नहीं होता, दस-बीस लाख से होता है। श्रीर जानते हो श्राजकल इज्जत किसकी होती है? केवल उस मनुष्य की जिसके पास एक कोठी हो, एक कार हो, सबसे शानदार होटल में एक कमरा हो, जहाँ वह श्रपनी रखेल को श्रपने साथ ले जाय श्रीर शराव पिये। यह जीवन बुरा नहीं दोस्त । श्रीर जीवन में सब-कुछ करना पड़ता है। श्रपने मन को मारना पढ़ता है, श्रपनी खुशी के लिए हर चीज का दमन करना पड़ता है, श्रपने श्रन्तःकरण को मारना पड़ता है, दूसरों की श्रावश्यकताश्रों की उपेचा करनी पड़ती है।"

"तुम ऐसा क्यों करते हो ?"

"दूसरे लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। एक बार मैं कलकत्ते में था। मुक्के एक लड़की से प्रेम हो गया। मैंने लड़की से शादी करनी चाही। इसलिए मैंने श्रपने माता-पिता को लिखा कि मैं एक बंगालिन से विवाह करना चाहता हूँ। माता-पिता ने विवाह में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। जहाँ मैं नौकर था, वहाँ से मुक्ते हटा दिया गया। अब मैं केवल लड़की के आसरे पर ही था। लड़की के माला-पिता इस विवाह के लिए तैयार न थे। कुछ दिनों तक तो लड़की मुक्ते रुपये देती रही और जब उसने देखा कि मैं बिलकुल कंगाल हो गया हूँ तो उसने भी मुँह फेर लिया। फिर मैंन माता-पिता को रुपये भेजने के लिए लिखा। उन्होंने रुपये नहीं भेजे। मैं पाँच दिन तक कलकत्ते में भूखा रहा और किसी मनुष्य ने मुक्ते रोटी तक नहीं दी। विवश होकर में फीज में भरती हो गया और ईराक चला गया। उस समय मुक्ते मालूम हुआ कि संसार का प्रत्येक मनुष्य निर्द्यी है, दुनिया में ईमानदारी तो है ही नहीं। मुसीबत में माँ-बाप तक भी काम नहीं आते, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, प्रीमकाएं रूट जाती हैं और आदमी जीवन में अकेला ही रह जाता है।"

"यह तुम्हारा ग्रपना मत है," राज ने सोचकर कहा।

"हो सकता है कि भेरा मत ठीक न हो, लेकिन श्रनुभव तो यही कहता है कि दुनिया वालों को उल्लू बनाग्रो, फूठ बोलो, फॉड करो, रुपया कमाश्रो श्रीर ठाठ से ऐश करो।"

"श्रगर ऐश में खुशी न मिले तो ?"

"मिलती है छौर श्रवश्य मिलती है, चाहे वह पल-भर के लिए ही मिले।"

"ग्रीर अगर मनुष्य का ग्रन्तःकरण भर जाय ?"

"वीरे-घीरे मनुष्य का ग्रन्त:करण भर जाता है।"

"जिसका न भरे वह क्या करे ?"

"वह भूखा रहे, इड़ता रहे, सिसकता रहे, जलता रहे। श्रीर हाँ, एक बात बताना भूल गया। मैंने उस लड़की से श्रपना नाता तोड़ लिया है श्रीर एक दूसरी लड़की हूँ इ निकाली है जो श्राज से मेरी प्रेमिका होगी।"

"लड़की कैसी है ?"

''बड़ी सुन्दर है, राज! त्राज तक मैंने ऐसी रूपवती ग्रौरत नहीं ४ देखी। सुन्दरी होने के साथ-साथ वह वड़ी सभ्य भी है। उर्दू में बात- चीत करती हैं; ऐसा लगता है जैसी श्रभी लखनऊ से श्राई है। श्रौर सुके विश्वस्त सुत्रों से पता चला है कि वह पेशा नहीं कमाती।"

"वह क्या करती है ?"

"वह प्राइवेट है।"

"यह प्राइवेट क्या बला होती है ?"

"थानी केवल एक-दो आदिमियों ही के पास वह रहती है। वहीं उसे रुपथे देते हैं और उसके घर आते-जाते रहते हैं।"

"ग्रापका मतलब है कि वह खुले-श्राम पेशा नहीं कराती।"

"हाँ। मतलब कुछ यही निकलता है। लेकिन मैंने उससे यह वादा कराया है कि वह मेरे सिवाय किसी दूसरे के पास न जायगी और उसका पूरा कर्च में ही उठाऊँगा। खुदा की कसम, बड़ी खूबसूरत औरत है और उसने बताया कि किस तरह लोगों ने उसे धोखा दिया। कोई भी उसके हृदय की गहराह्यों तक न पहुँच सका। अब वह इस आवारापन से तंग आ चुकी है और केवल एक पुरुष के साथ ही जीवन विताना चाहती है। वह बहुत गिड़गिड़ाई और रोई। सुक्ते उस पर तरस आ गया और मैंने उसे अपनी प्रेमिका बना लिया। किसी दिन तुम्हें उसके घर ले चलूँगा; तुमसे निलाऊँगा। देखो कोई गड़बड़ न करना।" यह कहकर तीरथ चारपाई से उठा और अपने कमरे में खला गया।

जब तीरथ कमरे से बाहर निकल गया तो राज सोचता रह गया कि तीरथ किस तरह का आदमी है। उसे सिवाय प्रेम करने के और कुछ स्कता ही नहीं। दुनिया में और बहुत-रो काम हैं जहाँ इनसान अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ तो प्रेम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जब से राज तीरथ से मिला था, उसने यही अनुभव किया कि तीरथ को प्रेम करने के सिवाय और कुछ नहीं आता। शायद इसका कुछ और भी कारण था। तीरथ के पास रुपये थे। ये रुपये कहाँ से आये, उसने किससे हथियाए और उनको अन्धा- अन्ध क्यों खर्च कर रहा है, यह राज को मालूम न था। तीरथ को कल की चिन्ता न थी। अगर यह सबपूँजी समाप्त हो गई तो वह क्या करेगा;

उसके नौकर-चाकर क्या करेंगे; उसकी फर्म का क्या होगा; शायद तीरथ को इन बातों का गुमान भी न था। शायद वह सोचता हो कि लड़की पाकर इस समय तो वह खुश है। यही रास्ता है जिस पर वह चल रहा है। श्रीरत श्रीर उसका श्रेम—वह इसी चक्कर में धूम रहा था।

जब से तीरथ ने इस नई छौरत को पाया, वह छुछ छौर लापर-वाह-सा हो गया था। पहले वह राज के कमरे में आया करता था, उससे बातें किया करता था, व्यापार को उन्तत करने की तरकीं में सोचता रहता था, एक लाख के दो लाख बनाने के ढंग बनाता था। लेकिन जब से इस छौरत ने उसके जीवन में प्रवेश किया वह दिन-रात बाहर रहने लगा। वह अक्सर रात के दो बजे घर छाता और चुपके से छपने कमरे में चला जाता और मुँह अन्धेरे ही फिर निकल जाता। कभी-कभी वह ऑफिस में मिलता, खोया-खोया-सा। परन्तु छाजकल उसके कपड़े बहुत ही बढ़िया होते थे। उसने दो-तीन नये सूट सिलवाये थे। बालों को कंघे से खूब बनाकर और जमाकर, भड़कीली नैकटाई लगाकर वह दफ्तर में छाता था। कुछ देर राज से और कुछ देर हकों से बातें करता और चला जाता।

एक दिन तीरथ राज को बुलाकर ले गया। रात का समय था। राज घौर तीरथ दोनों समुद्र-तट पर चले गए। ग्रभी चाँद न निकला था। नारियल के बृत्त इस अन्धेरे में काले देवों की भाँति दिखाई दे रहे थे घौर हवा अपने नर्म आँचल से रेत को सहला रही थी। तीरथ ने रेत को सुद्री में लेते हुए कहा—"सभे उस औरत से प्रेम हो गया है।"

"तो इसमें बुरी बात क्या है ?' राज ने समुद्र की छोर देखते हुए कहा। समुद्र पर अन्धेरे की एक बिस्तृत चादर फैली दिखाई पड़ती थी।

"मैंने काफी समय बाद प्रेम किया है। इससे पहले ईराक में मुफे एक लड़की से प्रेम हो गया था। इस लड़की ने सुफ पर न जाने क्या जादू कर दिया कि मैं उसके विना जिन्दा नहीं रह सकता, जब तक उससे मिल न लूँ चैन नहीं खाता। इसी कारण से मैं इन दिनों तुमसे नहीं मिल सका। खाशा है तुम मुफे नमा कर दोगे।"

"चमा की क्या बात है। प्रेम करना पाप नहीं," राज ने नारि-

२६

यल के वृत्तों की श्रीर देखते हुए कहा।

"में भी इसे पाप नहीं समक्तता, लेकिन इस जाल में ऐसा फँस विगया हूँ कि निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता।"

"शादी क्यों नहीं कर लेते !"

''वह नहीं सानती।"

''वह क्यों ?''

"कहती है, ग्रभी ठहर जाग्रो।"

"कोई कारण बताती है क्या ?"

"नहीं तो। लेकिन में 'ना' में जवाव सुनने का कायल नहीं हूँ।
यों तो मैं जीवन में बहुत संकी णुं-हृद्य रहा हूँ, इस जीवन में किसी की
परवाह मैंने नहीं की, बड़े-बड़े त्कान आये पर में चट्टान की तरह स्थिर
रहा। लेकिन जब कभी कोई खी मेरे पास से गुज़री में लड़खड़ाकर
गिर पड़ा। मेरी सदा से यही इच्छा रही कि मेरी जीवन-संगिनी या
मेरी प्रेमिका एक सुन्दर, रूपवती खी हो। उसके बाल अमावस की रात
से घने काले हों, उसके नयनों में चमक हो और शरीर के उभारों में
चुम्बक-जैसा आकर्षण हो। जब में उसकी ओर देख़्ँ तो ऐसा लगे
जैसे मैंने गुलाब के फूलों का एक बाग देख लिया। अजीब बात हं
कि मैं बदस्रत औरत से प्रेम नहीं कर सकता। मैं स्वयं बदस्रत हूँ,
शायद इसलिए। जब से मैंने इस औरत को देखा है मुफे अनुभव हो
रहा है कि इसके प्रेम ने मुफे पलक कपकते में आ घेरा है, और मेरे
अस्तित्व को ऐसा मंकोड़ डाला है जैसे गर्मियों में त्कान चीड़ के जंगल
से गुजरकर आगे निकल जाय। प्रेम भी राज शराब की तरह होता
है—मीठा-मीठा और नशीला।"

"जिस प्रकार शराय अधिक पो जाने से इनसान बीसार हो जाता है उसी प्रकार प्रेम…!" राज कहता-कहता चुप हो गया और आकाश की श्रोर देखने लगा। रात अधिक हो गई थी और हवा में कुछ नमी श्रीर शीतलता श्रा गई थी और चाँद उभर श्राया था। तट पर राज श्रीर तीरथ ही बैठे थे। इस वातावरण में पास के मकान ऊँच-से रहे थे। दूर से एक कुत्ते के भोंकने की श्रावाज़ श्राई। दोनों चौंक पड़े। "चलो घर चलें," राज ने तीरथ की ग्रोर देखा।
"कल में तुम्हें उस लड़की से मिलाऊँगा", तीरथ ने सुस्कराकर
कहा।

श्रीर वे दोनों पैदल चलने लगे। तीरथ श्रपने विचारों में मग्न था और राज सोच रहा था कि इस गुल्थी को कैसे सुलक्षाया जाय? यह अन्धा प्रेम अच्छा नहीं। यह प्रेम ही क्या, जो मनुष्य को विवेक-हीन कर दे। और फिर तीरथ--जो जीवन के उतार-चढ़ाव से पूर्णतया परिचित था, जीवन की घोखा-घड़ी से भिज्ञ था, एक ग्रौरत के सम्बन्ध में बचा बन गया। राज उस भ्रौरत से मिलने के लिए श्रातर था जिसने त्तीरथ को अपने शिकंजे में जकड लिया था और तीरथ की तमाम शक्तियों पर छापा मार लिया था । राज यही सोच रहा था और दोनों सडक पर चपचाप चले जा रहे थे। सड़क साफ़ और चौड़ी थी। दोनों श्रोर समद्र था। शायद दोनों ने चाँद की छोर न देखा, जिसकी किरणें उस जगह को अपनी चाँदनी से नहला रही थीं। अब जहाँ वे पहँच गए थे वहाँ अँधेरा था, पीछे रोशनी थी, सड़क के दोनों ओर काड़ियाँ उगी हुई थीं और दर तक नारियल के बच्च नज़र आ रहे थे-अलग-श्रलग नहीं, बल्कि भुरड-के-भुरड । दर एक छत्ता भोंका श्रीर पास के सकान से बच्चे के रोने की आवाज आई। चारों और जीवन था परन्त निनदा-ग्रस्त. स्थिर, और चेतना-हीन। केवल चाँद अपनी चाँदनी से उस भाग को सींच रहा था और राज सोच रहा था कि प्रेम करना पाप नहीं. किसी लड़की से प्यार करना अनुचित आचरण नहीं. लेकिन शर्त यह है कि प्रेम इनसान को जानवर न बना दे। उस प्रेम से क्या लाभ जो सन्दय को सन्मार्ग से भटका दे। कल वह उस स्त्री से अवश्य मिलेगा और देखेगा कि उसमें आखिर वे क्या गुण हैं जो तीरथ को पथ अष्ट कर रहे हैं !

#### : 5:

जब दिन चढ़ छाया तो राज ने खिड़की में से फॉककर देखा। बाहर बाग़ में फूल मुस्करा रहे थे छौर उनकी भीनी-भीनी सुगन्ध हवा में धुज रही थी। हवा तेज़ छौर स्वच्छ थी। उसका जी चाहा कि बाहर जाकर बाग में टहले । लेकिन इतने ही में तीरथ ने उसके कमरे में प्रवेश किया । उसने एक बहिया सूट पहना हुआ था, वालों में सुगनिधत तंल था और कपड़ों से इत्र की खुशबू आ रही थी । जब इनसान श्रेम करता है तो वह सचमुच सुन्दर बनने का प्रयास करता है । उसने लाल रंग की नैकटाई लगाई हुई थी, जिसका रंग उसके सूट के रंग से मेल खाता था । तीरथ ने उसे भी तैयार होने को कहा । थोड़ी देर में राज भी तैयार हो गया । उसने भी एक बहिया सूट पहना, बृट को मैले कपड़े से साफ किया, बालों में कंबो की । तीरथ ने उसे नैकटाई लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने इन्कार कर दिया । उसे नैकटाई से बहुत घृणा थी । नैकटाई लगाकर उसे लगता था जैसे फॉसी का फन्दा गले में पड़कर रह गया हो । न जाने लोग कैसे टाई बाँधे रहते हैं । हाँ, कुछ नौजवानों को टाई बड़ी सजली है । विभिन्न रंगों के सम्मिश्रण से सचमुच एक विशेष प्रभाव पैदा होता है और शायद नैकटाई इसीलिए पहनी जाती है कि आंखें विभिन्न रंग देखें और सौन्दर्य की भावना पैदा हो ।

तीरथ कमरे में टहल रहा था जैसे वह जाने के लिए विकल हो। राज ने सीघता से सूटकेस में से एक रूमाल निकाला, अपनी जेब में रखा और उसके साथ हो लिया।

कार एक चौड़ी सड़क पर से होती हुई एक जगह प्राकर रुकी। सड़क के दोनों प्रोर दुकानें थीं—बहुत ही छोटी-छोटी। तीरथ कार में से उतरा श्रीर मुस्कराता हुश्रा श्रागे बढ़ा। जिस श्रोर वह बढ़ा, उधर का रास्ता भी साफ़ न था, केवल छुछ भोपिड़ याँसी दिखाई दे रही थीं। पास ही पानी का एक गढ़ा था। वहाँ से दोनों श्रागे बढ़े श्रीर सामने एक फूटा-सा मकान नज़र श्राया। नीचे मोची श्रीर चमार रहते थे। सामने विकें लटकी हुई थीं। इधर-उधर मुग़ियाँ श्रपने बच्चों समेत कूड़े-करकट में से गन्दी चीज़ें खा रही थीं। तीरथ एक जीने की श्रीर बढ़ा श्रीर दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर एक कमरे के सामने रुक गए। दरवाजा खटखटाया गया। एक नौकर श्राया। उसने तनिक इन्तजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खला श्रीर वे दोनों

अन्दर चले गए। कमरा काफी खुला था। दायें-बायें एक सोफ़ा सैट लगा हुआ था, जिस पर अभी-अभी एक नया गिलाफ़ चढ़ाया गया था। वाईं ओर एक ड्राइक टेबिल रखी हुई थी। सोफ़ा सेंट के पास एक आमोफ़ोन रखा हुआ था और पास ही तिपाई पर रिकार्ड रखे हुए थे। इस कमरे के साथ दो कमरे और थे। एक रसोई धर था और दूसरा कमरा बन्द था। जहाँ सोफ़ा सैंट रखा हुआ था वहाँ उसके पास दीवार में एक खिड़की थी। तीरथ चुपचाप बैठा हुआ था, परन्तु उसके पाँच हिल रहे थे। उसे शायद इस बात पर क्रोध आ रहा था कि वह अभी तक क्यों नहीं आई। तीरथ से शायद और इन्तज़ार न हो सका और वह अपनी जगह से उठकर साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अन्दर से आवाज़ आई—

''ठहरिये, अभी आती हूँ, कपड़े पहन लूँ।"

तीरथ यह सुनकर सुस्कराया और चुपके से अन्दर चला गया, । एक-दो मिनट बीते होंगे कि दरवाज़ा फिर खुला और एक स्त्री अपनी साड़ी के पहलू को सँभालती हुई अन्दर आई। स्त्री ने राज की ओर देखा और दुरसी पर बैठ गई। तीरथ आकर राज के पास बैठ गया।

"आप हैं हमीदा, और आप मेरे हिस्सेदार मिस्टर राज। राज साहब आपसे मिलने के बड़े इच्छुक थे, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ खींच लाया।"

राज ने लड़की की छोर देखा। इतने में एक नौजवान उसी कमरे से निकला।

"श्राप महबूब श्रली—यानी हमीदा के भाईजान," तीरथ ने परिचय कराया।

हमीदा ने महबूब श्रली को देखा श्रौर मुस्कराई, श्रौर महबूब श्रली , एक कुरसी पर बैठ गया।

महबूब श्रली की श्रायु २४ से ऊपर न होगी। काफी सुन्दर श्रीर गठा हुआ शरीर। जबड़े की हिड्डियाँ मज़बूत श्रीर सख़त। श्राँखें छोटी-छोटी, कद बीच का, होंठ मोटे-मोटे, माथा चौड़ा श्रीर बाल धुँघराले। महबूब श्रली ने जब राज से हाथ मिलाया था तो उसे यह भी मालम हो गया था कि उसके हाथ कड़े और मजबूत हैं।

"तीरथ साहब अक्सर आपका ज़िक करते रहते हैं। मैंने कई बार इनसे कहा कि भई, उन्हें ले ब्राइए। ब्रापकी तारीफ़ सुनते-सुनते तो हमारे कान पक गए। अच्छा हुआ अ।पसे मुलाकात हो गई और अब तो श्राप त्राते ही रहेंगे। इस घर को अपना घर समिनने और यह घर तीरथ साहब का ठहरा।"

राज ने हमीदा की खोर देखा, चेहरे पर हल्का-सा पेंट किया हुआ था, शरीर भरा-भरा, रंगत दुध की भाँति साफ । उसके चेहरे के कटाव इतने अधिक ग्राकर्षक न थे लंकिन ऊपरी बनावट ग्रीर उसके होट. जो पत्तले और लाल-लाल थे, उसके रूप में वृद्धि कर रहे थे। इमीदा के शरीर से स्पष्ट था कि वह अच्छा खाना खाती है और खाती रही है। उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है।

"कोई ठएडी चीज़ पिलाइये, गर्मी बहुत ज्यादा है," राज ने महबूब अली की और देखते हुए कहा। और हमीदा ने नौकर को श्रावाज्ञ दी। नौकर श्राया। उसको बहुत सी चीज़ें लाने के लिए कहा गया। इसके बाद हमीदा उठी और ग्रामोक्रोन पर एक रिकार्ड लगाया--

"महब्बत करके भी देखा,

मुहब्बत में भी धोखा है।"

"न्रजहाँ बहुत अच्छा गाती हैं," राज ने बातचीत का सिल-सिला शुरू करते हुए कहा।

"अरे साहब, नूरजहाँ का जवाब नहीं," महबूब प्राली ने नाखून काटते हुए कहा।

तीरथ हमीदा की श्लोर देख रहा था और मुस्करा रहा था।

"ग्रीर हाँ, मैं तो ग्रापका इन्तज़ार नौ बजे से कर रही थी। कल आप पूरे नौ बजे आने को कह गए थे। मैं ठीक नौ बजे तैयार हो गई थी, लेकिन आप पूरे दस बजे आये, यानी एक घरटा लेट?" हमीदा ने श्राँखें मटकाकर कहा।

"वास्तव में राज साहब तैयार न हुए थे। इन्होंने नहाने-धोने में ३१

देर कर दी। मैं तो श्राठ बजे ही तैयार हो गया था," तीरथ ने उत्तर दिया।

"देखिये साहय, इतनी देर न लगाया कीजिये," हमीदा ने होठों को निकालते हुए कहा, "हम लोग छापका इन्तज़ार करते रहते हैं छौर छाप लोग इतनी देर लगाकर छाते हैं। क्यों राज साहब, में ठोक कहती हूँ न ? छाप बोलते ही नहीं, जवाय तो दीजिये।"

सहबूब बीच में बोल उठा—''हाँ, हमीदा ६ बजे ही तैयार हो गई थीं।''

''साड़ी तो अभीपहन रही थीं,'' तीरथ ने पहलू बचाते हुए कहा। ''पहले एक साड़ी एहन चुकी थीं। अब उसे उतारकर दूसरी पहन रही थीं,'' महबूब अखी ने तुरन्त जवाब दिया।

"इन्हीं बातों ने तो सुभे मोह लिया है," तीरथ ने पाँव हिलाते हुए कहा। महबूब अली चुप रहा। राज ने अनुभव किया कि तीरथ का यह बाक्य महबूब को अच्छा नहीं लगा। महबूब अली तो हमीदा का भाई था। शायद उसे इसीलिए यह बाक्य अच्छा नहीं लगा था।

राज ने महत्य श्रली की श्रोर देखा। वह हमीदा की श्रोर देख रहा था श्रीर हमीदा तीरथ की श्रोर देख रही थी श्रोर राज इन तीनों की श्रोर देख रहा था। उसे इस बातावरण में एक तरह की बनावट दिखाई दी जो बाहर से सुन्दर थी, परन्तु श्रन्दर न जाने क्या छिपा था। बाहर की टीप-टाप से श्रांखें श्रोंधिया जाती थीं, बेकिन श्रन्दर का कुछ नहीं माल्म था श्रीर श्रमर राज को माल्म होता तो वह यहाँ ' क्यों श्राता।

इतने में नौकर चार गिलाल लेकर आया और मेज पर रख गया। चारों ने एक-एक गिलास उठाया और मुँह से लगाया। इतने में बिस्कुट आ गए। चारों ने विस्कुटों की ओर हाथ बढ़ाये। किसी ने रिकार्ड बदल दिया था और अब सहगल की आवाज आने लगी— 'जब दिल ही टूट गया।' और जब यह रिकार्ड खत्म हो गया तो हमीदा ने एका—''आज का प्रोधास ?'' "किसी रेस्तराँ में खाना खाया जाय और तीन बजे का शो देखा जाय। क्यों राज साहब ?" इसीदा ने बेतकरुलुफ़ होते हुए कहा।

"मंजूर," राज ने धीमी आवाज़ में कहा।

"तो में तैयार हो जाऊँ।"

''त्रीर मैं भी, श्रगर श्राप इजाज़त दें।" महबूब ने उठते हुए कहा।

श्रीर दोनों श्रन्दर चले गए। जब महबूब श्रीर हमीदा श्रन्दर चले गए तो तीरथ को ऐसा श्रनुभव हुश्रा कि उनको इकट्टे श्रन्दर जाना नहीं चाहिए था। दरवाज़ा बन्द था लेकिन श्रन्दर से चटलती नहीं लगाई हुई थी। राज की श्रांखें बराबर दरवाज़े पर थीं श्रीर उसकी टॉॅंगें निस्न्तर हिल रहीं थीं मानो उसे कोई मानसिक व्याकुलता सता रही हो।

श्राखिर तीरथ से न रहा गया और उसने दरवाजा खटखटाया । श्रन्दर से श्रावाज श्राई-"'श्राहये।" तीरथ मुस्कराता हथा श्रन्दर चला गया। जब तीरथ ग्रन्दर चला गया तो महबूब बाहर ग्रा गया। उसके एक हाथ में बूट था और दूसरे में पॉलिश की डिटबी। वह राज के पास बैठ गया ग्रीर पॉलिश करने लगा। थोडी-सो देर में पॉलिश हो गई। उसने श्रन्दर जाकर पैयट पहनी, एक सन्दर-सी टाई लगाई ग्रौर तैयार हो गया। इतने में तीरथ ग्रौर हमीदा भी बाहर या गए । हमीदा ने होटों पर हल्की-सी लिपस्टिकं लगाई हुई थी ग्रीर एक के बजाय दो चोटियाँ की हुई थीं। सब नीचे उतरे ग्रीर कार में बैठे। यह फैसला हम्रा कि पहले किसी रेस्तरों में खाना खाया जाय और फिर साढ़े तीन बजे के शो में अंग्रेजी तसवीर देखी जाय। कार बड़ी तेज़ी से जा रही थी। अगली सीट पर महबूब बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट का डिब्बा था। उसने राज को सिगरेट पेश की श्रीर राज ने मुस्कराते हुए सिगरेट लेकर सुलगाई श्रीर कार में उसका भुँ श्रा छोड दिया। तीरथ हमीदा से बातें कर रहा था। इतने में कार एक रेस्तराँ के पास पहुँचकर खड़ो हो गई। हमीदा उतरते ही महबूब के साथ जा खड़ी हुई. और तीरथ राज के साथ । श्रीर चारों रेस्तराँ में चले गए। इस बीच में राज ने श्रनुभव किया कि हमीदा महबूब के साथ मिल-बैठकर श्रिधक प्रसन्न होती है। वह इस बात का हर एक प्रयत्न करती कि बाहर निकंलते समय उसे कोई तीरथ के साथ न देख ले। श्रगर कोई देखे तो महबूब के साथ देखे। चारों ने खाना खाया श्रौर बिल तीरथ ने चुकाया। बाहर निकलकर सब सिनेमा की श्रोर चले। वहाँ पहुँचकर फिल्म देखी श्रौर कार समुद्र के किनारे श्राकर रुकी। चारों किनारे पर टहलने लगे। तीरथ श्रौर हमीदा एक श्रोर हो गए श्रौर राज श्रौर महबूब श्रली एक श्रोर। श्रीर सहसा राज को क्रोध-सा श्रा गया। उसने क्रोध को रोकते हए पूछा—"श्रापका नाम ?"

महबूब अली-"अाप इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए।"

"आप हमीदा के भाई हैं ?"

"जी नहीं," महचूब चली मुस्कराया।

"श्राप क्या काम करते हैं ?"

"फिल्म में काम करने के लिए श्राया हूँ।"

"अभी तक काम नहीं मिला ?"

"नहीं तो। कोशिश कर रहा हूँ। याप कहीं दिखवा दीजिये। तीन साल से बम्बई में हूँ। घर से भागकर याया था, एक घर में हमीदा से मुलाकात हो गई। उसके बाद इसके यहाँ चला याया। बम्बई यजीब शहर है साहब—यहाँ न रहने के लिए घर मिलता है यौर न करने के लिए काम। दो साल से इन श्रीमतीजी ने सहारा दिया हुआ है। आख़िर इन्सान हूँ, जीवन से प्यार है, मरने को जी नहीं चाहता और सड़क पर सोने से रहा। फलस्वरूप ऐसा जीवन बिता रहा हूँ। मुक्ते यह ज़िन्दगी पसन्द नहीं। अगर कहीं काम मिल जायगा तो तुरन्त मकान तलाश कर लूँगा और वहीं जाकर रहूँगा।"

"श्रापने दो-चार वाक्यों में अपनी कहानी सुना डाली। श्रापने मेरी बहुत-सी ग़लत फ्रहमियाँ दूर कर दीं," राज ने महबूब की श्रोर देखते हुए कहा।

"आपका तीरथ साहब से क्या रिश्ता है ?"

"पाँच-छः महीने से जानता हूँ।"

"यानी खून का कोई रिश्ता नहीं !"

"जी नहीं।"

"काफ़ी वेवकृक़ श्रादमी दिखाई पड़ते हैं," महबूब श्रली ने तीरथ की श्रोर देखते हुए कहा, "वे श्रीरतों के चरित्र को नहीं जानते, श्रीर खासकर इस श्रीरत के। वे श्रपना काफ़ी समय खराब करते हैं, पैसा भी, लेकिन..."

"लेकिन क्या ?"

"कुछ न मिलेगा।"

"क्यों ?"

"इसिलए कि मैं इस श्रीरत को जानता हूँ श्रीर बहुत निकट से जानता हूँ। इसे किसी से मुहब्बत नहीं, केवल रुपये से मुहब्बत है। इसे मुक्ते भी मुहब्बत नहीं। मुक्ते इसिलए रखा हुश्रा है कि मैं खूब-सूरत हूँ श्रीर मुक्ते बाहर ले जाकर यह श्रपना पित बता देती है, भाई बता देती है, जैसे हालात होते हैं। लेकिन यह श्रीरत किसी एक की होकर नहीं रह सकती।"

''वह क्यों ?''

"हाजात ही ऐसे हैं। इसने ग्रपने-ग्रापको ऐशवर्य-भावनाम्रों के चक्कर में ऐसा फँसा जिया है कि वह इस चक्कर से निकल नहीं सकती।"

यह कहकर महत्व चुप हो गया, क्योंकि तीरथ श्रीर हमीदा श्रा रहे थे। तीरथ श्रीर हमीदा श्राए श्रीर बोले, "चलो राज चलें, काफ़ी देर हो गई।"

यव यँधेरा घना हो गया था। मकानों में बित्तयाँ जल गई थीं। ज़िन्दगी उसी यंदाज से भागी जा रही थी। कारें, मोटरें, सुन्दर लड़िकयाँ और बदस्रत लड़िकयाँ यापस में हँसती-खेलती हुई इधर उधर टहलती फिर रही थीं। केवल यंधेरे में एक प्रकार की शान्ति थी। याकाश नीला और निर्मल था और बूर पश्चिम में एक बड़ा-सा तारा टिमटिमा रहा था। समुद्र अपना यसीम यांचल फैलाये याकाश को प्रपनी गीद में ले रहा था। प्रकृति के सौन्दर्य से अब भी शान्ति प्राप्त होती है परन्तु मानव-जीवन—उसमें कितनी हीनता है। उस भावना को लिये हुए राज कार में बैठ गया। रास्ते में हमीदा ने राज को हँसाने को कोशिश को । तीरथ अपनी भेमिका के पहलू में बैठा खुश हो रहा था। महबूव अली सिगरेट सुल-गाये चुपचाप बैठा था। यद्यपि चारों इकट्टे बैठे हुए थे, परन्तु दिलों में अजीव उलमन थी। पास होते हुए भी चारों एक-दूसरे से बहुत दूर थे।

#### . 3

हमोदा को उसके घर के समीप उतारा गया और फिर अगली शाम का प्रोम्राम बनाया गया । हमीदा ने अर्थपूर्ण दृष्टि से तीरथ को देखा और महबूब अली सिगरेट पीता रहा । फिर दोनों अलग हुए । राज और तीरथ कार में बैठकर घर आए । रास्ते में तीरथ चुप रहा । उसने बात करने की कोशिश नहीं की । राज ने बात चलाने के लिए कहा— "चुप क्यों हो गए ?"

"कुछ समक्त में नहीं याता, क्या करूँ," राज ने कुँभजाकर कहा।

"भाई तुम खजीब आदमो हो। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या ? रुपया है, खौरत हैं, कार है, खौर क्या चाहिए ?"

"घर चलो, वहाँ बताऊँगा," तीरथ ने ड्राइवर की ग्रोर देखते हुए कहा।

जब वे घर पहुँचे तो तोरथ ने कोट उतारते हुए कहा—''पहले यह बताग्रो कि यह ग्रीरत तुम्हें पसन्द श्राई ?''

"ग्रच्छी-लासी है लेकिन उम्र की पकी हुई है।"

"हमारे भी तो वाल सफ़ेद हो रहे हैं।"

"मेरा विचार है, निभ न सकेगी।"

"वह क्यों ?"

"अगर वह अकेली होती तो शायद...।"

"अकेली तो है। महबूब छली तो उसका भाई है।"

"नहीं। तुम ग़लती पर हो। महबूब छाली उसका भाई नहीं है। वह महबूब से प्रेम करती है छौर उस पर जी-जान से मरती है।" "मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता। वह कभी भूठ नहीं बोल सकती।"

''हमारी बात मान जो। हम तुमसे उच्च में छोटे हैं, लेकिन इन रहस्यों से ग्रच्छी तरह परिचित हैं।''

"यह कैसे हो सकता है ?"

"थरे यार वात सीधी है। महबूब खूबसूरत नौजवान है। जब बम्बई में खाया तो नौकरी मिली नहीं। हमीदा की नज़र इस पर पड़ी। उसने इसे घर पर रख लिया। महबूब को एक सहारा मिल गया खौर इसी सहारे से वह खाज तक जीवित है।"

"ग्रगर में यह सहारा तोड़ दूँ, हमीदा से कह दूँ कि इस इनसान को घर से निकाल दो, तो क्या यह मेरी बात टाल जायगी?"

''ऐसी बात न कहना।"

"तुम मुक्ते क्या समकते हो ? क्या मैं इसी तरह उक्लू बनता रहूँगा ? कल मैं हमीदा से साफ-साफ कह दूँगा कि घर में या तो मुक्ते रखो या इस लोंडे को ? राज भाई, घर का सारा खर्च मैं उठाऊँ श्रीर भेरी ही बात न मानी जाय, यह कैसे हो सकता है ?"

"कोशिया करना बेकार है। मुँह की खात्रोंगे।"

"खेर कल देखा जायगा।" श्रीर यह कहकर तीरथ बाहर निकल गया।

# : 20 :

इस घटना के बाद तीरथ अकेला हमीदा के घर जाता रहा। राज जानता था कि तीरथ जो-कुछ कहेगा, उसमें सफल नहीं होगा। वह महत्र्य अली को हमीदा के घर से न निकाल सकेगा। हमीदा ने पहले तो तीरथ को चकमा दिया कि महत्र्य उसका भाई है। शुरू में तीरथ ने इन बातों पर विश्वास किया, लेकिन जब महत्र्य का पूरा चरित्र उसके सामने आ गया तो वह महत्र्य को घर से निकलवाने के प्रयत्न करने लगा। परन्तु प्रयत्न असफल रहे। इतना अवश्य हुआ कि अब तीरथ और हमीदा ही साथ-साथ बाहर जाने लगे। अब तीरथ और हमीदा का श्रिधिक समय साथ ही बीतता। वे साथ-साथ खाना खाते, तीन बजे का शो देखते, रात को कार में फिरते, जहू पर सैर करते, शराब पीते श्रीर इस प्रकार तीरथ का जीवन पूर्ण रूप से हमीदा का हो रहा। श्रब उसे ऐसा लगता जैसे वह हमीदा के बिना जी न सकेगा। उन दिनों वह हमीदा पर श्रंधाधुन्ध रुपये खर्च कर रहा था। हमीदा की हर इच्छा को पूर्ण करना उसने श्रपना धर्म-सा बना लिया था।

वह चाहता था कि धीरे-धीरे हमीदा पर पूरा अधिकार जमा लं, महव्य अली को घर से निकाल दे छोर फिर शादी कर ले। लेकिन सब अयत्न करने पर भी वह सफल न हुआ। इस बीच में महव्य अली राज से मिलने याया। राज उससे मिलते हुए छुळु घवराता था। महव्य अली उसे विलकुल न भाया। उसके चरित्र से उसे धिन आती थी यद्यपि वह देखने में सुन्दर था और अच्छे कपड़े पहने रहता था और बातचीत में भी नम्रता से काम लेता था। आज जय महव्य राज के पास याया और राज ने ठीक ढंग से व्यवहार न किया तो वह उदास-सा हो गया। उसने बहुत ही नम्न और कोमल लहजे में कहा—"आप मुक्ससे नफरत करते हैं ?"

"नहीं तो।"

"आपने सुके पहचानने की कोशिश नहीं की।"

"श्राप यजीय-सी बातें करते हैं।"

''में अपने चरित्र की सफाई पेश करना चाहता हूँ।"

"इसमे क्या होगा ?"

"मेरे दिख का बोक हल्का हो जायगा।"

"बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से बहुत-सो बातें साफ हो जाती हैं।"

"श्रगर काम न भिले तो इनसान क्या करे ?"

"आप काफी हट्टे-कट्टे और स्वस्थ दिखाई पढ़ते हैं। आपको काम मिल सकता है और अवश्य मिल सकता है अगर आप पूरी कोशिश करें।"

''में हर रोज लोगों से मिलता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, चापलूसी

करता हूँ, इसके बावजूद मी नौकरी नहीं मिलती। इसी लिए मजवूर होकर यह ज़िन्दगी बिता रहा हूँ।"

''इस जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है।"

"श्रापका खयाल ठीक है।"

"इस पर अमल कीजिएगा।"

"लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको शायद यह नहीं मालुम कि सभे हमीदा से विलक्क प्रेम नहीं। यह तो मैं आपको बता ही खुका हैं कि मेरी मुलाकात उससे कैसे और कहाँ हुई, और वह मुभे किस तरह अपने घर लाई, उसके बाद उसने किस तरह मुभे अपने घर में रखा और आज तक मेरी किसी बात को भी नहीं टाला। श्रीर प्राइवेट जिन्दगी में मुभे अपना पति समका श्रीर में-मुभे सम-कने की कोशिश कीजिये। ख़ुदा गवाह है, सुक्ते काम नहीं मिलता श्रीर श्रगर श्राज ही काम मिल जाय तो मैं हमीदा का घर छोड़ दुँगा श्रीर श्रुलग एक कमरा लुँगा। एक-दो बार इस जलालत की ज़िन्दगी से छटकारा पाने के लिए मैंने चलग कमरा ले भी लिया था और इधर-उधर काम करने की पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन इतनी दौड़-धूप के बाद भी मुक्ते काम न मिला और इस बीच में हमीदा मुक्ते फिर पकड़कर श्रपने मकान में ले श्राई । उसने मेरे कमरे का किराया भी चुकाया और मुक्तसे माफ़ी माँगी, मेरे पाँव पड़ी, मेरी मिन्नतें कीं। श्राप शायद नहीं जानते, वह मुक्ते बहुत चाहती है। उसकी मुहब्बत का श्राप श्रन्दाज़ा नहीं लगा सकते। वह तीरथ को नहीं चाहती। वह कई बार सभे बता चुकी है कि वह केवल रुपये के लिए अपना बदन बेच रही है। पर तीरथ को इस बात का यक्तीन नहीं स्राता स्रौर वे उसके पी छे पड़े हुए हैं श्रीर सुमें घर से निकालने पर तुले हुए हैं। वे हमीदा से लड़ते हैं, हमीदा सुक्रसे लड़ती है। घर भें हंगामा मचा रहता है श्रीर में हूँ कि मेरा सिर शर्म से भुका हुश्रा है। राज साहब, मैं सच कहता हैं कि मुक्ते यह ज़िन्दगी ज़रा भी पसन्द नहीं। मुक्ते इस जिन्दगी से नफ़रत है। मुक्ते अपने से नफ़रत होने लगी है कि मैं एक श्रीरत के टकडों पर पन रहा हैं श्रीर एक ऐसी श्रीरत के दकड़ों पर, जो बूसरों के साथ सीती है। तीरथ से पहले उसके पास श्रीर लोग भी श्राते थे। इनके श्राने से इतना तो ज़रूर हुश्रा कि श्रीर लोग श्राने बन्द हो गए श्रीर तीरथ का श्राना यों बन्द नहीं हो सकता कि उनके बिना घर का ख़र्च नहीं चल सकता। श्रीर भी श्रान्दर की बहुत-सी बातें हैं। बहुत ही ज़लील जिन्दगी है। जी चाहता है, यहाँ से भाग जाऊँ। दूर किसी शहर में जाकर काम करूँ, कोई-सा काम—मिल की मज़दूरी, सड़क की रोड़ी तोड़ना। कम-से-कम इस ज़िन्दगी से खुटकारा तो मिले। दिमाग की उलक्षनें तो दर हों। श्राप ही बताइए, मैं क्या करूँ?"

"श्राप सोचते तो ठीक हैं पर उस पर श्रमल क्यों नहीं करते ?" राज ने डरते-डरते यह बाक्य कहा।

"त्राप हमें कहीं नौकर करा दीजिए।"

"मैं कोशिश करूँगा।" राज ने सोच-विचारकर कहा।

यह कहकर महबूब थांगे चला गया और राज सोचता रह गया— 'अजीब-सा गोरख-धन्धा है। हमीदा महबूब अली को चाहती है और वह उस पर हर चीज न्योछावर करने को तैयार है। इधर तीरथ हमीदा पर मर मिटने के लिए तैयार है और जो-छुछ उसके पास हं, उस पर ख़र्च करता है। लेकिन हमीदा उससे पसन्द नहीं करती। इन तीनों के बीच केवल रुपये का सम्बन्ध है, जिसने इस सबको एक अनोखे-से सम्बन्ध में जकड़ रखा है। इतनी गन्दगी और हीनता के बावजूद ये सब लोग इकट्टे रह रहे थे। जीवन के दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन जीवन में सुख नहीं था, शान्ति नहीं थी, चैन नहीं था। किसी-न-किसी चीज़ का अभाव अवश्य था जो इनको अधाप्य थी और एक अन्धी शक्ति के प्रभाव से ये लोग अपने जीवन को एक अज्ञात मंजिल की और ले जा रहे थे।'

वह ये बातें सोच ही रहा था कि तीरथ उसके कमरे में श्राया श्रीर कहने लगा—''श्राज फैसला होकर रहेगा।''

"किस बात का फैसला ?"

"हमीदा से।"

"उस घर में या तो महव्व श्राली रहेगा या मैं। भाई, रुपये मैं देता हूँ, घर का खर्च मैं उठाता हूँ श्रीर यह साहव यों ही घर में रहें। क्या इस श्रादमी को इस बात पर लज्जा नहीं श्राती कि एक श्रोरत के दुकड़ों पर यह पड़ा है। मैं हमीदा से साफ कहूँगा कि श्राज वह इस बात का फैसला करे। मैं इन बातों से तंग श्रा खुका हूँ। महबूब श्रली मेरी जिन्दगी में रोड़ा बनकर रह गया है। जब तक इस रोड़े को न हटाऊँगा, हमीदा मुकसे शादी न कर सकेगी। एक बार महबूब श्रली का साथ छूट जाय, वह मेरी हो जायगी श्रीर मेरे साथ शादी कर लेगी।"

"वह तुमसे शादी नहीं करेगी," राज ने चिढ़कर कहा। "क्यों ?"

"वह तुमसे प्रेम नहीं करती।"

"मैं उसके प्रेम को खरीद सकता हूँ।"

''किस तरह ?"

"रुपये से।"

''उसे महबूब से श्रेम है।"

"मैं उसे घर से निकाल दूँगा। हमीदा से साक्ष-साक्ष कह दूँगा कि तुम्हारे शरीर का मालिक मैं हुँ। मैं तुम्हें रुपये देता हूँ इसलिए इस घर पर मेरे सिवा किसी और का अधिकार नहीं।"

''अगर उसने तुम्हारी बात न मानी ?''

"तो में उसे छोड़ दूँगा। लेकिन वह मेरी बात मानेगी, क्योंकि वह बता चुकी है कि वह महवूब से तंग आ गई है। वह कब तक उसे खिलाती-पिलाती रहेगी। उसने तो सोचा था कि महवूब घर रहकर छुछ काम करेगा, नौकर होकर उसकी देख-भाल करेगा, उसके छुड़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन पाँच साल उसे घर में रखे हो गए। महबूब को केवल खाने-पीने और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने के सिवाय छुछ नहीं आया। वह स्वयं महबूब को छोड़नें पर तैयार है। आज तुम सेरे साथ चलो। तुम्हारे सामने फैसला होगा। उठो, चलो, जल्दी कपड़े पहन ली—मेरा मतलव है, कपड़े बदल लो और चलो मेरे साथ।"

राज स्वयं इन फगड़ों से तंग आ चुका था-'ये हर रोज के फगड़े, न फैसला ही होता, न नाव ही पार लगती, और न इबती ही। आज श्रेम है तो कल प्रणा। आज जड़ाई हो रही है तो कल सलह हो रही है। उसका मह्तिष्क इस प्रकार का जीवन बिताने के विरुद्ध था और उसका जी चाहता था कि तीरथ को खरी-खरी सना दे और अपने मन की भड़ास निकाले। उससे कहे कि यह क्या दशा है। क्या प्रेम और महत्वत के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। प्रेम किये जाम्रो और जीवन बिताये जाम्रो-पह भी कैसा जीवन है। चौबीस घएटे प्रेमिका की याद, और कुछ नहीं, बस उसी का रोना, उसी की पूजा । अब तो संसार प्रगति कर गया है । जीवन विद्युत्-गति से भ्रयसर है लेकिन इनसानों के दिमागों में प्रेम की वही घिसी-पिटी कल्पना घर किये हए है। वही खैला-मजनुँ और वही शीरीं-फरहाद का वन-वन मारे-मारे फिरना, मन में प्रेमिका का भूत और उसके बिछोह और विरह में चाहें भरना, रोना, मनाना ख्रौर श्रन्त में विछड़ जाना-जैसे जीवन में इनसान का कोई और ध्येय ही नहीं, मंजिल ही नहीं।' और यह सोचते-सोचते राज श्रीर तीरथ हमीदा के घर पहुँच गए। सदा की भाँ ति हमीदा और महबूब कमरे के भीतर थे श्रीर ऊँचे-ऊँचे स्वर में वाद-विवाद की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे दोनों आपस में लड रहे हों। जब उन दोनों को तीरथ के छाने की सचना मिली तो महबूब श्रली सबसे पहले बाहर श्राया श्रीर उसने राज श्रीर तीरथ से हाथ मिलाया । तीरथ उठकर कमरे में चला गया और कुछ देर बाद तीरथ श्रीर हमीदा भी बाहर श्रा गए। महबब ने तीरथ श्रीर हमीदा को कनिख्यों से देखा और तीर्थ ने नाटक के श्रधम नायक की भाँति महबूब की श्रोर देखा । महबूब के चेहरे पर दु:ख श्रीर क्रोध के भाव थे, परन्त वह काफ़ी गम्भीर दिखाई दे रहा था। उधर तीरथ क्रोध से दाँत पीस रहा था और सोच रहा था कि वात किस तरह शुरू की जाय और किस तरह समाप्त की जाय। हमीदा उन दोनों की खोर देख रही थी कि किस तरह दोनों का सुकाबला किया जाय। हमीदा की

स्थिति अजीब हो गई थी। वह महबूब को चाहती थी, उससे प्रेम करती थी. इसमें लेश-मात्र भी सन्देह न था। परन्त महबुब कुछ न कमाता था और हमीदा के सम्बन्धी, उसके मित्र, उसके भाई. सभी हमीदा की रोटी पर जीवित थे। इधर तीरथ रूपये के नशे में चर, प्रेम की आग में आरुक्त रहाथा। वह स्वयं कुरूप था, परन्त अपनी गोंद में एक ऐसी स्त्री देखना चाहता था जिससे वह अपनी सीन्दर्ध-भावना को तप्त कर सके और अपनी बदस्रती कम कर सके। अगर वह सुन्दर नहीं है तो उसकी श्रीमका तो सुन्दर है श्रीर बहत-से उसकी प्रेमिका की देखकर ईर्ष्या की श्राग में जलते हैं। इस बात के ज्ञान से उसे प्रसन्नता होती थी कि किसी-न-किसी तरह तो वह दसरों से बढ़कर ही है। परन्त वह हमीदा पर पूर्ण अधिकार जमाना चाहता था। वह यह नहीं चाहता था कि हमोडा का ऋस्तित्व केवल इस लिए हो कि वह रात-भर उसके साथ सो सके। वह चाहता था कि हमीदा उसके मन की शानित बन जाय, उसकी जीवन-संगिनी बन जाय और महबूब को छोड़ दे-सदा के लिए छोड़ दे। यह बीच का रास्ता ठीक नहीं । रुपये वह श्रंधाधन्ध उड़ा रहा था । श्रपने व्यापार को एक ग्रोर डालकर, मित्रों से दूर रहकर, नौकरों को वेतन न देकर वह केवल अपने भेम का पोषण कर रहा था श्रीर यह चेष्टा कर रहा था कि वह शीवातिशीध अपने उद्देश्य में सफल हो जाय। ऐसा न हो कि इधर रुपये समाप्त हुए और उधर हमीदा ग़ायव। उस स्थिति में वह हमोदा पर दवाब न डाल सकेगा और इस घर में उसका इतना सम्मान न रहेगा जितना श्राज है। इसलिए यह श्राज फैसला करना चाहता था। इस समय तो बैंक में रूपये मौजूद थे श्रीर वह इनकी शक्ति से हमीदा के रूप को ख़रीद सकता था, उसके नख़रे उठा सकता था, उसके सब खर्च उठा सकता था। वह सोच रहा था कि विषय कैसे छेड़ा जाय कि साँप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे।

हमीदा ने उन सबकी श्रोर देखा। महतूब कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था। वह श्रपने दांतों से नाख़्न काट रहा था। हमीदा उसे तैयार देखकर जल-भन गई। "कहा जा रहे हो।"

"बाहर जा रहा हैं।"

''क्यों ?''

"काम की तलाश में।"

"कुछ खा-पी तो लो ?"

"भूख नहीं है।"

"दिमाग ठीक है ?"

"ठीक है।"

"दिखाई नहीं पड़ता।"

"समभने की कोशिश करो।"

"जहाँ जाता है, जाने दो इसे।" तीरथ ने जल-भुनकर कहा।

"श्राप चुप रहिए । में श्राज फैसला करके रहूँगी।"

"किस बात का फैसला ?" महबूब प्राली ने हमीदा की ज्योर रोष-पर्यों नज़रों से देखकर कहा।

"यही कि तुम कहाँ जा रहे हो।"

''इसे जाने भी दो।"

88

"आप चुप रहिए । यह मेरा और महबूब का मामला है।" तीरथ भीगी बिल्लो को भाँति चुप होकर बैठ गया।

"इससे पहले तुम इस तरह कभी नहीं गये थे!" हमीदा ने पुकारते हुए कहा।

"सच्ची बात तो यह है कि मैं तीरथ को बर्दाश्त नहीं कर सकता।"
"तो कमाकर लाग्रो।"

"मैं कोशिश कर रहा हूँ।" श्रीर यह कहकर महबूब कमरे से बाहर निकल गया।

"यगर यह कमाकर न लाए तो मैं क्या करूँ। मेरे लिए कोई यौर रास्ता है ? तुम ही बताख्रो, श्राप ही बताइए राज साहब ! मैं विलक्षल श्रकेली हूँ। इस घर में केवल मैं ही कमाने वाली हूं। श्रगर मैं कुछ न कमाकर लाऊँ तो सब लोग भूखों मर जायं—में ही नहीं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार। ये सभी लोग यहाँ श्राते हैं, मुके

गालियां देते हैं। सभी रंडी कहते हैं और रुपये लेते हैं और खा-पीकर चले जाते हैं। श्रगर मैं घर वालों को एक महीने भी रुपये न भेजूँ तो गालियों से भरा हुआ खत लिखते हैं और सुभे वेश्या, बदकार, रंडी श्रीर दुनिया के वे तमाम बरे नाम देते हैं जो एक बाज़ारी श्रीरत के धरे जा सकते हैं। मेरी समक्ष में नहीं आता कि मैं क्या कहाँ ? मैं महब्ब की इस घर में इसलिए लाई थी कि वह दुछ कमाकर खिलायगा। लेकिन वह ऐसा न कर सका। शायद वह उग्र-भर ऐसा न कर सके। मैं उसे चाहती हैं, प्यार करती हैं। उसके बिना जीवित नहीं रह सकती।" सुन लीजिए तीरथ साहब-- ग्राप भी सुन लीजिएगा। इन भेदों को छिपाने से क्या फायदा ? में महबूब को नहीं छोड़ सकती। वह मेरी कमजोरी बन गया है। मैं आपको भी नहीं छोड सकती। आप मभे रुपये देते हैं। श्रापकी भावनाएं सबी हैं। श्राप सुभे श्रच्छी बनाने की कोशिया करते हैं लेकिन यह सब बेकार है, बिलकुल बेकार । इस सवाल का कोई हल नहीं, सिवाय इसके कि महबूब कमाना शुरू कर दे और मैं उसके साथ रहने लगूँ। लेकिन महबूब की हो गया है। यह कमाता ही नहीं। वह लँगडा नहीं, काना नहीं, च्यपाहिल नहीं। इसके बावजद भी वह नहीं कमाता। शायद मेरी महब्बत ने उसे श्रपाहिज बना दिया है। शायद मेरी देख-भाल, मेरे स्तेह ग्रीर मेरे प्रेम ने उसे कहीं का न रखा। शायद वह अब किसी काम के योग्य नहीं रहा। लेकिन यजीब-सी बात है कि मैं उसकी कोड नहीं सकती। रात को मेरा और उसका बहत मगड़ा हुआ। वह कहने लगा--'तीरथ को यहाँ मत त्राने दो। में उसकी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकता। तीरथ की निगाहों में ज़हर है। उसकी बातों में चुभन है। उसकी हैंसी में तलवार की काट है। उसकी निगाहें मभे इस बात की याद दिलाती हैं कि मैं बहुत ही निर्लेजतापूर्ण जीवन बिता रहा हूँ। एक औरत के दुकड़ों पर पड़ा हूँ। इस निर्लंजता, इस हीन-भाव, इस पाप का ज्ञान मुक्ते आज तक न हुआ था। या तो तीरथ को रखो या सके।' श्रीर यह कहकर उसने मेरी रान पर ज़ोर से चुटकी जी।"

यह कहकर हमीदा ने दाई टाँग पर से साड़ी हटा दी श्रीर श्रपनी साफ, चिकनी, मोटो रान पर एक गहरे नीले रंग का निशान दिखाया। ''यह देखो कितना बहशी श्रीर कमीना है। मुक्ते मारने से भी नहीं डरता। राज साहब, श्राप भी देखिए इस निशान को। शर्म नहीं श्राती, कम्बख़्त मुक्ते जाने क्या समकता है। कमाकर में खिलाऊँ श्रीर मुक्त ही पर रीव डाले।"

यह कहकर हमीदा चुप हो गई श्रीर उसकी श्रांखों से श्रांस छल-कने लगे। तीरथ का भी गला भर आया। राज ने हमीदा की गोरी चिकनी रान देखी तो उसकी कनपटियाँ जलने लगीं। बड़ी निर्लंज श्रीरत है--उसने सोचा-यह कौन-सा समय था। यह किस प्रकार का प्रेम था! यह किस प्रकार के सम्बन्ध थे! प्रेम श्रीर रुपया-न तीरथ को सुख-शान्ति है न हमीदा को चैन, और महबूब तो बहत ही ज़लील जीवन बिता रहा है। श्रीर फिर यह रान-यह लुभावना मांस. नर्म और गोरा. रेशम की भाँति मुलायम. गदराया चिहा-राज ने सोचा। उसका मस्तिष्क सुलग उठा। उसका मस्तिष्क एक गहरे, ग्रज्ञात, ग्रथाह ग्रन्धेरे में इबिकयाँ खाने लगा। उसका जीवन ग्रीरत के प्यार से वंचित था । वह एक शर्मीला-सा युवक था, जिसके मन में श्रीरत की इज्ज़त थी। यह श्रीरत की पवित्र श्रीर एक सन्दर चीज समस्तता था। उसे प्राप्त करने के लिए विकल रहता था। लेकिन जब कभी भौरत पास याती. उसका साहस न होता कि यपनी भावनाओं को उस पर व्यक्त कर सके। यह सदैव सोचता कि अगर औरत ने इन्कार कर दिया तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन हमीदा की इस हरकत ने उसकी भावनात्रों को भड़का दिया था, उसके महितव्क की उत्तेजित कर दिया था। क्या यह हरकत जान-बुमकर की गई थी ? क्या रान का यह प्रदर्शन किसी उद्देश्य से लिया गया था श्रथवा श्रना-यास ही हो गया था। इसका क्या मतलब था? राज का जी चाह रहा था कि सोचता जाय और श्रेंधेरा बढ़ता जाय और श्रन्धेरे के खड़ में और छछ न हो। न रुपये की ग्रावश्यकता हो, न इनसान को अपना अन्तः करण बेचना पड़े। और फिर यह दूषित हरकत, यह

हीनता से भरा जीवन, श्रौर ये सुन्दर च्चण श्रौर चाँद-जैसी सुन्दर-स्त्री—यह जीवन कितना श्रसंतु जित था। श्रौर वह सोचता गया श्रौर चुपचाप बैठा रहा। श्रव तीरथ श्रौर हमीदा श्रापस में बातें कर रहे थे। राज ने इजाजत ली श्रौर कमरे से बाहर चला श्राया।

#### १२

वह शहर के उस भाग में पहुँच चुका था जहाँ काफ़ी घनी आबादी थी । उसने इमारतों को देखा-एक-मंज़ली, दो-मंज़ली, तीन-मंजली, छः मंजली, गगन-चुम्बी । ये गाहियाँ, ट्रामें श्रीर श्रसंख्य जन-समृद्ध । हर व्यक्ति अपने काम में मगन था। बग़लों में फ़ाइलें दबाए हए, कारों में बैठे हुए, लोग ग्रा-जा रहे थे, हर व्यक्ति दौड़-भूप का शिकार था। किसी के मुख पर शान्ति न थी। हर और अशान्ति और दुईशा फैल रही थी। उसकी श्राँखों के सामने मिलों का धुत्राँ घीरे-घीरे वाय-मंडल में रेंग रहा था और श्राकाश में बादलों के दकड़े विचरण कर रहे थे। हवा गर्म ग्रौर नमी से बोफल थी। जिस जगह वह खड़ा था वहीं कुछ भिखारी बैंटे हुए थे और उनके निकट ही कुछ फोंपड़े थे। बहत ही गन्दी और मैली-कुचैली जगह थी। कुछ बच्चे नंग-धड़ंग इधर-उधर घूम रहे थे-काले काले, पेट बढ़े हुए, नाक से पानी बहता हुआ। और औरतें मैली-सी फटी हुई धांतियाँ पहने अपने नवजात शिश्यत्रों को दूध पिता रही थीं। उनकी छातियाँ सूखी हुई थीं। बातों में धूल ग्रटी हुई थी और हाथ गन्दे और मैले थे। मोंपड़ों के निकट समुद्र धीमे-धीमे साँस लेकर हिलोरें ले रहा था। कुछ मछवे मछलियाँ पकड़ रहे थे। वे छोटी-छोटी नौकाएं लेकर समुद्र में द्र तक चले जाते थे । लेकिन इन भोंपड़ों के पास एक श्रीर बिहिंडग थी, जहाँ पशुश्रों का बध किया जाता था। बीमार भेड़ें श्रीर बकरियाँ भोले-भाले इनसानों की भौति एक शैंड में बैठी हुई श्रपनी मौत की प्रतीचा कर रही थीं । इस विविंडग के जपर मोटे-मोटे, अध्यन्त कुरूप और क्र्र गिद्ध बैठे हुए थे, जो बचा-ख़चा गोश्त. श्रंतिहयाँ और अन्य गन्दी चीजें खाकर ऊँघ रहे थे। इन गिद्धों को देखकर उसे इनसानों का

ध्यान आ गया, जो ठीक इन्हीं की भाँति मोटे श्रीर छरूप होते हैं. जो इन्हीं की भाँति इनसानों का खन चुसकर ऊँघते रहते हैं। अन्तर केवल इतना है कि ये लोग कोठियों श्रीर श्रद्धालिकाश्रों में रहते हैं श्रीर गिद विजली के तारों पर श्रीर सम्भों पर विश्राम करते हैं। लेकिन श्रगर यह बिजली का तार सहसा जल उठे तो गिद्धों का क्या होगा ? श्रीर अगर ये कोंपडियों में रहने वाले. जो भेडों की तरह हैं, एक साथ संग-ठन कर लें तो ?-वह बहत दर की बात सोच रहा था-बहुत दूर की बातें, निरर्थक बातें। श्रीर फिर वह एक जगह श्राकर रुक गया। यहाँ से वह बस में बैठ गया। उसने बस के खड़े का टिकट लिया-इस प्रकार समय कर जायगा और शायद उसके मस्तिष्क का सन्तुलन ठीक हो जायगा, और इधर-उधर के जो विचार उसके परेशान दिमाग में घस आए थे. शायद अपने निकलने का रास्ता बना लेंगे। उसने इधर-उधर देखना ग्रारम्भ किया-ऊँची-ऊँची हमारते. पक्की सडक. कहीं सडक बन रही थी और किसी जगह रौलर कंकड़ों को दबाकर समतल कर रहा था। और लोग 'क्यू' में खड़े होकर वसों की प्रतीचा कर रहे थे। ऊँची-ऊँची इमारतों से उसे घुणा हो गई थी। ऊँची-ऊँची इमारतें और उनके सामने फटपाथ पर बैठे हुए लोग भीख माँग रहे थे। मिलों से निकलता धुआँ बिलकुल एक बड़े अजगर की भाँति दिखाई दे रहा था, जिसने लाखों करोड़ों इनसानों के स्वास्थ्य को खा लिया था। श्रीर इन मिलों के मालिक बड़े मजे से ऊँवते रहते हैं, उन बड़े-बड़े पएड़ों की भाँ ति जो हरिद्वार में गंगा की पौड़ियों पर बैठे रहते हैं – इस प्रतीचा में कि नये यजमान कव खायं खौर वे धर्म, राम. कृष्ण के नाम पर उनको धन दे जायं। यह अजीव दनिया है, जहाँ गिद्ध मजे से ऊँघते हैं और इनसानों का भेड़ों की भाँति बध किया जाता है।

## : 33 :

दूसरे दिन राज काफी देर से उठा। सूरज चढ़ चुका था स्रौर ४८ धूप बरामदे में स्रा चुकी थी। उसका जी न चाहता था कि स्रभी

बिस्तर से उठे, श्रीर श्रगर वह उठ भी जाय तो करेगा क्या ? उसने खिड्की खोली स्रौर बाहर की खोर द्याँखें फाड़कर देखा--ग्राकाश निर्मल और नीला था और मन्द-मन्द हवा चल रही थी। चीकू श्रीर नारियल के बृत्त सरज की किरणों में स्नान कर रहे थे। दर तट पर समृद की लहरें शोर मचा रही थीं। उसके जी में आया कि वह इसी समय सीधा समृद्र के किनारे चला जाय । और इस विचार के आते ही उसने जुता पहना और बाहर निकल श्राया। तीस्थ का कमरा खुला था-शायद वह स्नान कर रहा था। उसका नौकर जूतों पर पॉ लिश कर रहा था। नौकर ने उसकी स्रोर मुस्कराकर सलाम किया श्रीर उसने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर सीढ़ियाँ उतर गया। मकान से बाहर आकर, एक छोटे-से संकीर्ण रास्ते से होकर वह समुद्रंकी ग्रोर बढ़ता गया। समुद्र बहुत द्र न था, बल्कि बहुत ही निकट था। वह जरूदी-जरूदी पग उठाता गया। सुबह की ताज़ा हवा उसके वालों से खेल रही थी। उसने दो-तीन बार साँस अन्दर र्खींचा और फिर ज्ता उतारकर रेत पर चलने लगा। रेत नर्मथा श्रीर पाँव उसमें घँसते जाते थे। श्रीर सामने समुद्र श्रपना विशाल वच फ़ुलाये, उसे श्रपनी गोद में लेने के लिए उद्यत था। उसकी नजरों के सामने समुद्र-ही-समुद्र था। नीला पानी, फैला हुन्ना नीला पानी मीन,शिथिल ग्रौर गर्म-केवल तट के पास एक हलचल-सी प्रतीत होती थी। लहरें आती थीं, टकराती थीं और फिर वापस चली जाती थीं। केवल दाहिनी छोर कुछ मकान थे। लेकिन उसकी नज़र के सामने पानी की एक विस्तृत चादर फैली हुई थी समुद्र एक द्सरा त्राकाश प्रतीत होता था जिसमें मछत्रों की नौकाएं कबूतरों की भाँति उड़ती हुई दिखाई पड़ रही थीं। यह अकेला तट पर खड़ा था, मौन, निश्चेष्ट, उदास श्रीर हवा उसके बालों को चूम रही थी श्रीर उसके पाँव से लहरें टकरा रही थीं। ऊपर नीला आकाश था और उसकी नजरों के सामने एक चौर चाकाश था, उसी की भाँति नीजा श्रीर सुन्दर, प्यारा श्रीर मोहक । यहाँ श्राकर उसको शान्ति मिलती थी। उसकी श्रात्मा को एक चैन-सा प्राप्त होता था, जैसे वह श्रपने

दिल का गुवार और मन का बोक्त यहाँ आकर उतार सकता था। यह समद्र उसकी बातें सनेगा श्रीर किसी से न कहेगा—उसके मन में यह भावना जायत हुई। उसे इस जीवन से घुणा हो गई थी। दफ्तर में कोई काम न था श्रीर जिन लोगों से वह मिलता था वे उसके मर्म को समभते न थे. उसके गम से अपिरचित थे। वह किससे अपने मन का हाल कहे ? और वह क्या कहे ? वह क्या कहना चाहता था. उसे किस बात का दुःख था, यह बात आज तक उसके मस्तिप्क में भली प्रकार स्पष्ट न हो सकी थी कभी-कभी वह विचार करता कि कहीं-न-कहीं कुछ दोष, कुछ कमी अवश्य है। उसे यह जीवन पसन्द्र नहीं, बिलकुल पसन्द नहीं । यह लोग पसन्द नहीं आए । इनका रहन-सहन, इनकी बातें, इनके उद्देश्य-सब-कुछ बनावटी थे। इन सब पर गिलाफ चढ़ा हुआ था और अगर इस गिलाफ को उतार दिया जाय तो इनसान नंगा दिखाई दे। जीवन का कोई ठोस, स्थिर मुख्य न था। हर श्रोर श्रराजकता थी. लट-खसोट का बाजार गर्म था श्रीर इस लट-खसीट के बाजार में वह अपने जीवन की समस्याएं हल करना चाहता था। परन्त उसे कोई मार्ग न मिलता था। उसके मन, मस्तिष्क ग्रौर श्रात्मा के चारों खोर गहरा अँधेरा फैला हुआ था। एक काली स्याह श्रॅंधेरी रात: जिसमें न चाँद चमकता था, न सितारे नाचते थे। केवल विषाद काला लबादा खोढ़े उसकी खात्मा पर छा गया था। कभी-कभी रोशनी की चीण किरणें इस स्याह लबादे में प्रवेश करने की चेष्टा करती थीं। वह बिलकुल एक उअहे हुए महल की तरह था जिसमें तीव हवा फरांटे भरती हुई अजीब ग्रावार्जे पैदा करती है। राज वहाँ देर तक न खड़ा रह सका और वापस लौट पड़ा। रास्ते में छोटे-छोटे केकड़े उसके पाँव की चाप सुनकर श्रपने छेदों में धुस जाते। छोटे-छोटे केकड़े, लाल, नीले, पीले, कभी-कभी तो वे फुलों की भाँति दिखाई पड़ते। घर के पास आकर उसने जूता पहन लिया और अपने कमरे में पहुँचा। कमरे में तीरथ उसकी प्रतीचा कर रहा था।

दृश्य बजे का समय हो गया श्रोर महाशय ने मुँह भी नहीं भोया।"
"क्या बात है ?"

"श्राज बहुत ही श्रन्छा प्रोग्राम है।"

"मैं याज बाहर न जा सक्राँगा।" राज ने उसकी योर देखते हुए कहा।

''वह क्यों ?''

"जी नहीं चाहता।"

"मियाँ, ऐसी जगह ले चल्ँगा जहाँ जीवन-भर न गये होगे। याखिर घर में बैठकर क्या करोगे? प्रिय मित्र, कुछ किया करो, सारे दिन घर में बैठे रहने से कुछ न होगा। लोगों से मिला करो। श्रगर श्रोर कुछ नहीं हो सकता तो किसी लोंडिया से इश्क करो। श्रमा, श्रच्छा ख़ासा चेहरा है, लम्बा कद, गेहुशाँ रंग, भारी श्रावाज़ है श्रीर तुम्हारा व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह सब-कुछ होते हुए भी तुम श्रकेले, खुपचाप रहते हो। ख़ैर श्राज चलो सेरे साथ। रेस में चलेंगे वहाँ देखना तुम लोगों की दशा। लाखों रुपये चुटकी में उड़ा ले जाते हैं। श्रार रुपयों की रेल-पेल देखनी हो तो श्राज चलो हमारे साथ। सुम्दर स्त्रियों को जी भरकर देखना हो तो श्राज चलो हमारे साथ। सुम्दर स्त्रियों को जी भरकर देखना हो तो श्राश्रो हमारे साथ। उठो, वस श्रव चलो। देखो, इस समय दस बज रहे हैं। श्राध घरटे में नहाधों लो। नाश्ता या खाना हमीदा के यहाँ खायंगे श्रीर किर उसको साथ लेकर रेल चलेंगे। तुम भी कुछ खेलना, शायद भाग्य चमक उठे श्रीर एक दिन में लखपित बन जाशो। लो श्रव तैयार हो जाश्रो। में बरामदे में टहलता हूँ।"

यह कहकर तीरथ बरामदे में चला गया और राज नहाने लगा।
राज ने दिल में सोचा कि घर में अर्केले बैठना अच्छा नहीं। उसे
बाहर जाना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि दुनिया में क्या होता
है। उसे लोगों से मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिएं। शायद इस
प्रकार उनके दिल का बोक हल्का हो सके। इस सोच-विचार में वह
नहा लिया और कपड़े पहनकर तीरथ के साथ चल लिया। कार में
बैठकर वे हमीदा के घर पहुँचे। हमीदा घर पर थी, लेकिन महबूब अली

नहीं था। पूछने पर हमीदा ने बलाया कि वह दो दिन से गायब है। मालुम नहीं वह कहाँ गया। बताकर भी नहीं गया। यह वातें बताते समय हमीदा के होठ कँपकँपा उठे। उसकी काली आँखों में उदासी की भाजक आ गई। लेकिन तीर्थ के होठों पर सुस्कराहट थी। तीर्थ आज प्रसन्न था। उसे लग रहा था जैसे ग्राज वह इस घर का मालिक बन गया है। जैसे ग्राज हमीदा उसकी हो गई है। रुपयों ने प्रेम को मोल ले लिया है। रुपयों ने प्रेम को पराजित कर दिया है। 'आज हमोदा मेरी है, केवल मेरी है, वह किसी दूसरे की नहीं हो सकती'. तीरथ ने सीचा. 'त्रब वह हमीदा से शादी करेगा । उसे एक नया घर लेकर देगा स्रीर वे दोनों इकट्टे रहेंगे-केवल वह श्रीर हमोदा, अन्य कोई नहीं -नहीं, भ्रत्य कोई भी नहीं। अब वह महबूब को श्रोर श्राँख उठाकर भी न देखेगी। यह महबूब को अपने घर भी न आने देगा। केवल यह स्वयं ही हमीदा का स्वामी होगा और वह उसकी याज्ञा का पालन करेगी, किसी अन्य की आज्ञा का नहीं।' आज वह कितना प्रसन्न था जैसे उसे कारूँ का खजाना मिल गया हो। वह हमीदा की श्रोर देख-कर मुस्कराया । श्राज हमीदा बड़ी ही सुन्दर दीख रही थी । शायद वह बहत प्रसन्न थी कि महबूब से उसका साथ छट गया। अच्छा हजा वह चला गया-सदा के लिए चला गया था। कम्बख्त न कुछ कमाता था श्रीर न कमाने की चेष्टा करता था। केवल उसकी कमाई पर जीता था वह कव तक उसे कमा कर खिलाती। तीरथ यही कुछ सोच रहा था। परन्तु वह हमीदा के ज्ञान्तरिक विचारों से ज्ञनभिज्ञ था। उसे क्या मालम कि हमीदा क्या सीच रही थी। उसे महबूब के जाने का दु:ख था, या वह प्रसन्न थी, यह पूछने का साहस तीरथ में न था। वह इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गया था कि महबूब दो दिन से घर नहीं श्राया। यह वास्तव में उसकी विजय थी। उसके चमकाते हुए रुपयों की विजय थी। उसकी चमकती हुई कार की विजय थी।

कुछ ही समय में हमीदा पफ़-पाउडर लगाकर तैयार हो गई और सब कार में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार महा-अर लच्मी की छोर बढ़ने लगी।

रास्ते में कोई ख़ास बात नहीं हुई। तीनों चुप रहे। राज महवूब छाली के सम्बन्ध में सोच रहा था कि इस समय वेचारा कहाँ होगा, क्या करता होगा, कहाँ सोया होगा। तीरथ छापने विजय के नशे में सुस्करा रहा था छौर हमीदा छपने दु:ख को छिपाये तीरथ की छोर देखकर सुस्करा रही थी। इतने में कार रक गई।

सामने रेस-कोर्स था। रेस-कोर्स के बाहर जमघट लगा हुआ था खोर कटहरे के बाहर कारों खड़ी हुई थीं। लोग कारों में आ रहे थे। कुछ पैदल भी आ रहे थे। कुछ टैक्सियों और घोड़ा-गाड़ियों में से उतर रहे थे। एक बड़ा भीड़ थी जो हाथों में कािंप्याँ, पेंसिलें लिये 'क्यू' में खड़ी टिकट ले रही थी और अन्दर जा रही थी। छोटे-छोटे लड़के चिल्ला-चिल्लाकर कािंपयाँ बेच रहे थे। हर व्यक्ति के हाथ में रेस की कािंपी थी और वह कािंपी देखने में तन्मय था। तीरथ ने तीन छोटी-छोटी कािंपयाँ और तीन पेंसिलें खरीद लीं। एक कापी हमीदा को और एक कापी राज को दी और एक स्वयं रख ली। टिकट ख़रीद कर तीनों कटहरे के भीतर चले गए।

# : 88 :

रेस कीर्स वास्तव में कोलाहल श्रीर भीड़-भाड़ का स्थान है। यहाँ श्राकर इनसान सचमुच श्रपने को भूल जाता है। सामने घोड़ों के नम्बर लगे हुए थे—एक, दो, तीन, चार श्रीर उनके नीचे मशीन की खट-खट से बिकते हुए टिकटों की संख्या हाथ-के-हाथ लिखी जा रही थी। जो घोड़ा सर्विषय होता था श्रर्थात् जिसके जीतने की सबसे श्रधिक सम्भावना होती थी उसके टिकट श्रधिक बिकते थे। लोग श्रपने होश-हवास गँवाकर टिकटघर की खिड़िकयों की श्रोर भाग रहे थे। इधर सामने घोड़ों के नम्बर, उनके जॉकियों के नाम, श्रीर उनका वज़न श्रीर घोड़ों के ल्य लिखे हुए थे।

"गुरू सिंह, जॉकी बहुत ग्रच्छा है।" कोई चिल्लाया।

"अरे यार, पिछली बार इस साले पर रुपया लगाया था, कहीं नजर नहीं आया।" दूसरे ने जवाब दिया। "श्ररे, रामसिंह पर लगाश्रो, श्राज श्रवश्य जीतेगा।"

''मियाँ, इस पर न लगाना। कम्बब्त ऐन वक्त पर घोड़ा खींच खेता है और दुखरों से मिल जाता है।''

"घोड़ा अगर है तो रॉयल कसेड।"

''बिलकुल बृहा खूसट।''

''राजकमार पर लगाओ।''

"जॉकी अयोग्य है।"

"प्रेमलता का क्या भाव है ?"

''भाव-वाव तो बहुत है। घोड़ा काम का है लेकिन Tiner अञ्का नहीं। आशा बहुत कम है।"

"चार-पाँच रुपये देना। में ग्रमो वापिस करता हूँ।"

"श्रपनी किताबें दिखाना।"

''कौन-सा घोड़ा जीतेगा ?"

''सुबह जब मैं घर से निकला तो सबसे पहले जो कार दिखाई पड़ी उसके नम्बर का पहला श्रंक ३ था। इसी पर लगाओ।''

"पंडित जो ने तो नम्बर ६ बताया है।"

"श्ररे यार पंडितों को नम्बर ज्ञात होता तो स्वयं सड़कों पर मारे-मारे क्यों फिरते ?"

"मुफ्ते तो एक जॉकी ने 'टिप' दिया है। यह 'टिप' कभी धोखा नहीं दे सकता। नम्बर १, काले रंग का घोडा, जॉकी ने लाल रंग की टोपी लगाई हुई है।"

"श्राज बुधवार है। लाल रंग के लिए बहुत ही बुरा दिन है।"

"त्रगर मेरा घोड़ा जीत जाय तो भगवान् क़सम, महीने-भर की शराब का खर्च निकल त्राय।"

"शराब तो बम्बई में वन्द हो गई।"

"ब्लैक मार्केंट में खूव मिलती है।"

"ग्राज खद्रधारी बहुत दिखाई देते हैं।"

"ग्राज जवाहर जीतेगा।"

"विलकुल नहीं । डाँवाडोल क़िस्म का घोड़ा है; कभी इधर, कभी उधर।"

लोग बातें कर रहे थे, कोई देख रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, श्रीरतों की श्रोर देख रहे थे, पित्नयों श्रीर प्रेमिकाशों को घोड़ों के नम्बर बता रहे थे। इधर श्रा रहे थे। उधर जा रहे थे। उधर 'बुिकयों' के दस पम्द्रह स्टाल थे जहाँ धनी श्रादमी श्राकर रुपया लगाते हैं—एक सी, दो सी, तोन सी, दसं पाँच सी बिलक दस हज़ार, बीस हज़ार, पचास हज़ार। 'बुकी' चिल्ला रहे थे। सामने बोर्ड पर घोड़ों के नम्बर श्रीर भाव। जिस घोड़े के जीतने की श्रिधक संभावना होती है उसका भाव सबसे कम मिलेगा। नम्बर र पर पाँच हजार, नम्बर दस पर दस हजार, नम्बर सात पर पाँच हजार, नम्बर पर बीस हजार। 'बुकी' कार्ड पर नम्बर श्रीर भाव लिखकर देता है श्रीर साथ में रकम। श्रगर घोड़ा जीत गया तो इसी भाव से बुकी इतने दाम दे देगा; वरना १० हज़ार हज़म। बीस हज़ार श्रीर पाँच सी बुकी की जेब में।

इसी हलचल में घरटी बजती हैं। लोग भागने लगते हैं— श्रीरतें भी, मर्द भी। सभी पैबोलियन को श्रोर भागते हैं। रेस शुरू होती है। लोग दूरवीन लगाकर रेस देखते हैं। वे उस समय तक चुप रहते हैं जब तक घोड़े दौड़ते रहते हैं, हारने जीतने की पोज़ीशन स्पष्ट नहीं होती। घोड़े निकट श्राने लगते हैं। एक घोड़ा बहुत श्रागे है। एक श्रादमी चिछाता है—''राजा जी।''

"शट अप ! राजा जी नहीं, जवाहर।"

''बकवास बन्द करो।"

"प्रेमलता।" कोई व्यक्ति बेंच पर खड़ा होकर चिछाता है। घोड़े श्रीर निकट श्राते हैं। प्रत्येक व्यक्ति देखता है—प्रेमलता श्रागे बढ़ रहा है। उसके साथ जवाहर है। सब लोग चिछाते हैं। गर्दन बढ़ाकर देखते हैं—'प्रेमलता, प्रेमलता' दोनों पैवीलियनों में लोग पागलों की भाँति चिछाते हैं, गला फाड़ते हैं। तीसरे पैवीलियन में लोग श्रपेचा- छत चुप रहते हैं। यह पैवीलियन बड़े-बड़े श्रादमियों का है। क्रुव के सदस्यों का है। राजाश्रों, श्रीर प्रजीपतियों का है।

घोड़े भागते हैं, लोग भागते हैं और अन्त में क्या होता है ?—न प्रेमलता जीती है, न जवाहर। जीता है—टाटा।

"श्ररे यार ग़ज़ब किया टाटा ने। ठीक समय पर थूथनी निकाल ली। किसी को मालुम न था। सबसे पीछे था यह घोड़ा।"

"यह रेस सब फॉड है।"

"जॉकी ने चार सौ बीस की है।"

"ट्रेनर ने जान-बूभकर यह हरकत की।"

''जॉकी ने जवाहर की लगाम खींच ली थी।"

'श्वीर राजा तो हाँफकर रह गया। जॉकी ने बहुत मारा-पीटा पर राजा में दम न था।"

"टाटा ने शज़ब किया। क्या था इस पर ?"

"कौन-सा जॉकी था ?"

"पुराना ग्रादमखोर।"

"किसी को मालूम भी न था।"

"क्या भाव ?"

"दस के चार सौ बीस।"

"बहुत कम टिकट बिके होंगे।"

श्रीर जो लोग हार गए थे उन्होंने अपने टिकट फाड़ डाले श्रीर अपनी-अपनी प्रेमिकाशों की श्रीर देखने लगे, प्रेमिकाएं मुस्कराने लगी। 'कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे घोड़े पर'—श्रव फिर खट-खट श्रुक्त हो गई थी। लोग किताबें देख रहे थे। कुछ लोग हार-थककर चाय या सोडा पी रहे थे। कुछ लोग घोड़ों के नम्बर देख रहे थे। बहुत सी वेरयाएं चेहरों पर सुर्खी-पाउडर मलकर गाहकों की खोज में श्राई हुई थीं। कुछ मनचले उन्हीं के पीछे लगे हुए थे। रेस-कोर्स वास्तव में एक बड़ी मणडी है। राज यही सब-कुछ देख रहा था कि तीरथ श्रीर हमीदा उससे श्रवग होकर जाने कहाँ चले गए। 'श्रव्छा उन्हें जाने दो। मैं उनके साथ-साथ रहकर क्या करूँ गा।' वह रेस-कोर्स देखता रहा। उन लोगों को देखने में तल्लीन हो गया जो रुपयों के लिए इतना शोर मचा रहे थे। इतना रुपया कहाँ से श्राता है ? श्रीर

लोग बिना भिभक. बे-सोचे-समभे रुपया खर्च कर रहे थे। किसी के सख पर चिन्ता की छाया न थी। सब प्रसन्न और उत्साहपूर्ण दिखाई पड रहे थे। यह अनोखा मनोरंजन था। यहाँ रेस-कोर्स में भी तीन पैवीलियन थे-पहला दर्जा, इसरा दर्जा श्रीर तीसरा दर्जा। वही रेल के डिट्बों वाला हिसाब - वही पूँजीवाद की व्यवस्था। जो अधिक दाम दे वह ऊँचे दर्जे के पैवीलियन में खड़ा हो जाय । यहाँ हिन्द-मुसलमान का भेद नथा, हिन्द-सिख का फर्क नथा, बाह्मए और हरिजन का भी भेद नहीं था, यहाँ वेश्या और कुलीन घराने की स्त्रियों में कोई अन्तर दिखाई न पहता था। यहाँ अगर कोई रिश्ता था तो केवल रुपये का-सिर्फ रुपये का। इन्सान बे-जान थे, हैवान थे. बुद्धि-हीन थे। यहाँ घोडों का अधिक सम्मान होता था। लोग घोडों को चमते थे और उनके पैरों की धूल को माथे चढ़ाते थे। जीतने वाले जॉकी को परमात्मा से अधिक शक्तिमान मानते थे। उसके शब्दों को वेद और कुरान से अधिक श्रद्धेय मानते थे। और राज सब-कछ देख रहा था और उसके जी में ग्राया कि वह किसी घोड़े पर ऊछ लगा दे। उधर, 'दिपल पूल'था। पाँच रुपये लगाइये और एक लाख कमाइये। तीन रेसों में तीन घोड़ों के नाम बताइये या उनके नम्बर । श्रगर बही घोडे जीत जायें तो श्राप 'दिपल प्ल' गीत गायंगे श्रीर जीवन-भर ऐश करेंगे। पाँच रुपये से एक लाख-जुआ। सहा, ब्यभिचार, वेश्या-वृत्ति — सब-कुछ यहाँ था। राज अब इधर-उधर ब्रमने लगा। उसने देखा कि तीरथ हमीदा की कमर में बाँहें डाले हुए इधर-उधर वृम रहा था। महबूब ऋली रूठकर चला गया था और हमीदा उसके साथ थी —चलो अच्छा हुआ। राज अकेला खड़ा हुआ बोर्ड की श्रोर देख रहा था कि किसी ने उसे सम्बोधित करते हुए पूछा-

''इस रेस में कौन-सा घोड़ा जीतेगा ?"

~ राज ने मुझकर देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वह घमरा-सा गया—''जी, मुक्ते कुछ नहीं मालूम, मैं रेस-कोर्स में पहली बार ही श्राया हैं, श्रीर फिर बताने से लाभ क्या ?" ''क्यों ?"

"मैं रेस खेलने का श्रादी नहीं हूँ।"

"परन्तु आप यहाँ आये क्यों ?"

"रेस देखने के लिए।"

"वाह श्राप श्रनोखे श्रादमी हैं।"

"जी अनोखा नहीं, एक साधारण आदमी हूँ।"

"आप चाय पियेंगे ?"

"आप वड़ी बे-तकल्लुफ हैं ?"

"और आप बहुत शर्मीले—तो आह्ये, चाय पियें।" राज लड़की के साथ चल दिया। उसने लड़की की ओर देखा, लड़की उसे अच्छी लगी। वह न मोटी थी, न पतली। शरीर का गठन आकर्षक था। उसने अपने जुड़े पर एक रूमाल लपेटा हुआ था। रेस्तराँ में पहुँच-कर लड़की एक मेज़ पर बैठ गई और अपना गाँगल उतारकर रख दिया।

दो काले कजरारे नयनों ने उसकी श्रोर देखा। उसने ऐसी श्राँखें कभी नहीं देखी थीं। वे कितनी सुन्दर श्रीर मोहक थीं, मानो श्रपनी मूक भाषा में कह रही हों — मैं श्रजनबी नहीं हूँ, श्रपरिचित नहीं हूँ, मैं तुमसे भली-भाँति परिचित हूँ।'

"श्रापका नाम ?" लड़की ने श्रपनी कुहनियाँ मेज़ पर टिकाते हुए उससे पूज्ञा—उसकी वाणी में रस था।

"राज— श्रौर श्रापका ?"

"शीला।"

शीला ने चाय का आर्डर दिया। उसने फिर शीला की और देखा और देखता ही चला गया। उसे शीला का चेहरा पसन्द आया, उसकी ना क पसन्द आई और उसके पतले-पतले होंठ पसन्द आये, जो इस समय खुले हुए थे और उसे निमन्त्रण दे रहे थे—'हमें चूम लो, हमें चूम लो, हमें चूम लो, हमें चूम लो।'

्रशीला को देखकर राज को एक अनोले से सुख और आनन्द का ४⊏ अनुभव हो रहा था। उसकी आँखों में एक भीगी-भीगी चमक थो श्रीर उसने इतना पतला श्रीर कसा हुआ व्लाउज पहना हुआ था कि उसकी झातियों का मामूली-सा उतार-चढ़ाव भी साफ़ नज़र श्राता था। शीला उसके समीप बैठी थी श्रीर वह उसके शरीर की सुगन्धि का श्रानन्द ले रहा था। राज को इस बात का श्रानुभव हुआ कि इस खड़की को श्रपने शरीर का विशेष तौर पर खयाल है। उसका शरीर कितना सुगठित है। शरीर को सजाने का उसे विशेष ढंग श्राता है। राज ने किर शीला की श्रोर देखा श्रीर उसे लगा कि यदि यह लड़की उसे न मिली तो वह पागल हो जायगा, बिलकुल पागल हो जायगा। शोला ने बैरे को श्रावाज दी।

पींछे से किसी की ग्रावाज़ ग्राई-"हैलो शीला।"

राज ने मुड़कर देखा—एक नवयुवक उसके सामने खड़ा था दुबला-पतत्ता, बाल विखरे हुए, बहुत ही साहा कपड़े पहने हुए।

"ग्राप हैं राज।" शीला ने परिचय कराते हुए कहा, "ग्रीर ग्राप हैं रोमेश-काफी बात्नी।"

"क्यों कुछ जीतीं ?"

"कुछ नहीं बल्कि हार गई।"

"श्रोर तुम ?"

''मैं तो कभी रेस नहीं खेलता।"

"तो श्राज यहाँ किस तरह श्राये ?"

"भाई, पहली बार श्राया हूँ, दोबारा कभी नहीं आऊँगा।"

"वह क्यों ?"

"श्रजब बदतमीज़ी हैं—शोर मचाने के श्रितिरिक्त श्रीर काम ही नहीं। यहाँ तो वे लोग श्रायं जिनके पास हज़ारों रुपये हों श्रीर जो हारकर भी माथे पर बज न लायं, जो इनसानों की जगह घोड़ों की इज्जत करें; जो ब्लैंक माकिंट करके..."

"देखो, ऐसी बार्ते न करो, सी० आई० डी० वाले पकड़ लेंगे। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि ऐसी जगहों पर ऐसी बार्ते न किया करो मगर तुम हो कि ऐसी ही बार्ते किया करते हो।"

''श्रव्हा भाई श्रव्हा, मैं बला, सलाम।'' श्रीर रोमेश बला गया।

''ये साहब क्या काम करते हैं ?'' राज ने पूछा।

''सुके कुछ नहीं मालूम । एक-दो बार चन्दा लेने ख्राए थे, उसी सम्बन्ध में वार्ते हुई थीं । काफी समय वाद ख्राज मिले।''

''आप क्या काम करती हैं ?''

"में नाचती हूँ।"

"फिल्म में या स्टेज पर ?"

''दोनों पर।''

''काफ़ी रुपये कमाती होंगी ?"

"जी नहीं, पेट भर जाता है। चाय पीजिये न, ठएडी हो रही है।"

''श्रापने सुक्तसे क्यों बात कीं, यानी इस धनी भीड़ में आपने सुक्रे ही क्यों ताका ?"

''सवाल काफ्री टेढ़ा हैं। इसका उत्तर यह भी हो सकता है कि श्राप श्रकेले खड़े थे।''

''यह कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं है।"

"त्राप ठीक कहते हैं, Love at first Sight" शीला ने मुस्कराकर कहा।

"मैं श्रापसे ऐसी श्राशा कदापि नहीं करता।"

"आप आवश्यकता से अधिक खरी-खरी वार्ते करते हैं—वास्तव में में अकेली खड़ी थी और मेरे पास आप अकेले खड़े थे और आप कुछ उदास थे—आंखों में निराशा की काफ़ी फलक थी—में इधर से गुज़री, काफ़ी रुपये हार गई थी, आपको देखा, मैंने बुला लिया और आप आ गए—पेस्टरी खाइए।"

"मेरे पाल रुपये बहुत कम हैं।"

€0

"चिन्ता न की जिये। मुक्ते रुपयों की आवश्यकता नहीं है आपने मुक्ते ग़ावत समका है।" यह कहकर शीला एक-साथ चुप हो गई, मानो वर्फ के देर से टकरा गई हो। उसकी आंखें उदास-सी हो गईं और वह चंचलता और चपलता उसके चेहरे से एक चर्ण के लिए ग़ायब हो गई। शीला ने जल्दी-जल्दी चाय पीना शुरू किया। रेस्तराँ में काफी लोग जमा थे। सिंगिल चाय और लेमन-सोडा पी रहे थे और बोड़ों, जाकी और रुपयों की बातें कर रहे थे। शीला ने सहसा चाय समास की, बैरा को बुलाया, पैसे देने लगी कि राज ने हाथ बढ़ा दिया। वह चुप हो गई। कँपकँपाते हुए होंटों पर हल्की-सी मुस्कान श्रा गई। शीला उठ खड़ी हुई—"श्रच्छा श्रब श्राज्ञा दीजिए। बड़ी संचित्त मुलाकात हुई है।"

वह जाने लगी तो राज ने पूछा-"'श्रापका पता ?"

"मैरीन लाईन, हक लॉज, दूसरा फ्लोर" और वह साड़ी के परलू को सँभालती हुई चली गई। राज ने उसकी छोर देखा-वह रेस्तराँ में से गुज़र रही थी, उसका कद लम्बा था, शरीर सगठित था और उसे साड़ी बाँघने का ढंग श्राता था। श्रव वह चली गई थी, दृष्टि सं श्रोफल हो गई थी। राज वहीं बैठा रहा। राज सोच रहा था-क्या ही अप्रच्छा होता यदि वह न जाती। वह इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्या उसकी बातें रोचक नहीं थीं ?—हाँ, वह खप रहा । थोडी-सी बातें थीं और वह भी रूखी-फीकी-यह टीक है। उसे यह लड़की पसन्द थी । वंकिन क्यों ?--लड़की जवान थी, उसका शरीर ग्रन्छा था, उसके चेहरे का कटाव अच्छा था। इससे पूर्व भी उसने सन्दर लड़कियाँ देखी थीं लेकिन यह लड़की उनसे ग्रलग थी, विलक्क ग्रलग-थलग ! यह उनसे अधिक सन्दर नहीं थी. लेकिन उसे पसन्द थी। शायद लाइको ने भी उसे पसन्द किया था। पहले उसी ने बात की थी। जडकी उसे प्रवश्य पसन्द करती होगी- उसने स्वयं वयों ब्रजाया ? श्रीर फिर चाय के लिए छाईर दिया। वह कितनी स्वस्थ थी। उसमें जीवन की मलक थी और एक आकर्षण था। वह अकेला था, लड़कियां उससे खलकर बातें न करती थीं। और वह हमेशा उदास, अकेला और दुःखी-सा रहता था। जीवन में पहली यार किसी लड़की ने उसकी स्रोर काँका था और ऐसी नज़रों से देखा था। वह बिना कुछ कहे चली गई थी। यह छन्न उदास दिखाई दं रही थी। क्यों? उसे क्या मालूम । पहली भेंट में उसे क्या मालूम हो सकता था। जब वह दुवारा मिलेगी तो वह उससे पूछेगा कि वह उदास क्यों रहती है; उसे किस बात का दुःख है। क्या वह उसके दुःख का भागी हो सकता है?

राज ने इधर-उधर देखा--लोग चाय पीकर चले गए थे। रेस की घरटी बज चकी थी। घोडों ने दौड़ना शरू कर दिया था। वह रेस्तराँ से बाहर निकला । बाहर लोग चिल्ला रहे थे. शोर मचा रहे थे घोडों का नाम ले-लेकर उछल रहे थे--''पद्मनी, पद्मनी, बैंक अप. बैंक अप. बैंक श्रप।" कोलाहल मचा हुआ था। हर आदमी इस इन्तज़ार में था कि उसका घोडा जीत जाय और वह धनवान बन जाय। रेस इस प्रकार समाप्त हो जातो है। जीतने वाले टिकटों को कैश कराने के लिए फटपट खिडिकियों की श्रोर जाते हैं श्रीर हारने वाले टिकटों को क्रोध में फाड देते हैं। हारने वाने अपने बोड़ों को गालियाँ देते हैं, जॉकी को गाली देते हैं और फिर दूसरी रेस शुरू हो जाती है। इस प्रकार दस-बारह रेस होती हैं। लोग रुपया लगाते हैं। सब यही चाहते हैं और यही आशा करते हैं कि वे जीत जायंगे श्रीर फिर कार खरीदेंगे, कोठी बनायंगे, नई श्रीमका लायंगे. विवाह करेंगे. बच्चे होंगे और वे बाप का आदर करेंगे। इसका एक और रूप भी है-वे अपने यार-दोस्तों को निमन्त्रण देंगे. कार लेकर उनके मकानों की खिडकियों के नीचे खड़ी करेंगे और फिर हार्न बजायंगे, 'त्राबे क्या तू भी कार में सैर कर सकता है। देख-इधर देख, इस कार को देख'-परन्त जब हॉर्न बजता है तो वह किसी दूसरे की कार होती है। हारे हुए जुआरी इधर-उधर देखते हैं- अब तो कुछ न था, न प्रेमिका, न कार, न कोठी, केवल अपने चार बच्चे, एक पत्नी. एक खोली और 'कल राशन कैसे श्रायगा'-फिर वही भाग्य का रोना। यह अनोखा खेल है। आमोद-प्रमोद का अनोखा साधन है। इस श्रामोद-प्रमोद का ध्यान श्राते ही उसे तीरथ और हमीदा का ख़याल श्रा गया । वे कहाँ होंगे ? क्या कर रहे होंगे ? वे उसे कहाँ मिलेंगे ? शायद वे श्रय उसको नहीं मिल सकते । इतनी भीड़ में वे कहाँ दिखाई देंगे । श्रच्छा, कल भिल लूँगा। रात को मिल लूँगा। वह चला। रेस-कोर्स से निकलने से पहले उसे फटे हुए टिकट नज़र आये। उदास चेहरे. उदास श्रांखें, लोग गाली बकते हुए, सिर हिलाते हुए चले जा रहे थे।

श्राये थे हँसने के लिए, जा रहे थे रोते-पीटते हुए। कुछ लोग खुश थे। शायद उन लोगों ने कुछ रुपया जीता हो, परन्तु श्रिधक लोग हारकर श्राये थे। राज ने सारी भीड़ में देखा—न उसे हमीदा दिखाई पड़ी श्रीर न तीरथ। उसने शीला को भी देखना चाहा, परन्तु वह भी न दिखाई दी। वह चुपचाप श्रागे बढ़ श्राया। सड़क के किनारे-िकनारे कारों की भीड़ थी, टैक्सियों का ताँता बँघा था परन्तु श्रिधकतर लोग पैदल जा रहे थे। पास ही स्टेशन था। शायद वे लोग उधर ही जा रहे थे। वह भी उधर ही लिया। पास से एक मोटर गुज़री। किसी ने हाथ हिलाया। उसने देखा—शीला हाथ हिला रही थी। उसने भी हाथ हिलाया। मोटर चली गई श्रीर थोड़ी-सी धूल हवा में तरती हुई नज़र श्राई।

श्रव राज के सामने ऊँचो-ऊँचो इमारतें थीं। पास हो एक मिल सुँह उठाये श्राकाश की श्रोर देख रही थी श्रोर सुँह से गन्दा भूरा शुँश्रा निकाल रही थी। राज सोचता गया श्रोर श्रागे बढ़ता गया। वह श्राज कुछ ख़ुश था। एक श्रनजान-सी ख़ुशी उसके रोम-रोम में समा रही थी। उसके एकान्त जीवन में एक श्रोर सूरत उभर रही थी। वह एक श्रनजान भावना का श्रालिंगन कर रहा था श्रीर दूर पश्चिम में सूरज इव रहा था श्रोर उसकी विदा होती हुई किरणें ऊँचे-ऊँचे मकानों की छतों को चूम रही थीं। राज ने एक गहरा साँस भरा श्रीर तेज़ी से क़दम उठाता हुशा स्टेशन की श्रोर चल दिया।

#### : १४ :

दूसरे दिन जब राज तीरथ से मिला तो तीरथ कोध से लाल-पीला हो रहा था। उसकी फ्राँखें ग्रंगारे-सी जल रही थीं—सायद वह रात-भर न सोया था। "कल शाम कैसी गुज़री ?" राज ने तीरथ को खुश करने के ध्येय से पूजा।

"कमबद्धत महबूब ने मेरी ज़िन्दगी हराम कर रखी है। न जाने वह रेस में कहाँ से टपक पड़ा। उसे देखते ही हमीदा ने मेरे प्रति ग्रापने व्यवहार में रूखापन पैदा कर लिया ग्रीर श्रवण होकर उससे

बातें करने लगी। में वहाँ अकेला खड़ा रहा। ये दोनों चाय पीने चले गए और में उन्हें दूर से देखता रह गया। वे हँस-हँसकर बातें करने लगे जैसे दोनों आपस से कभी कगड़े न थे। वे काफी देर तक बातें करते रहे और चाय पीने के बाद मेरे पास श्राये। हमीदा ने कहा-''श्रव हम दोनों में मेल हो गया है। महबूब श्रली श्राज वापस घर श्रा जायगा।" और वह सुस्करा पड़ी। मेरी जेब में हाथ डालकर दस रुपये का नोट निकाल लिया और महबूब ग्रली को दे दिया और उसने कहा कि रात को वह ग्रवश्य घर पहुँच जायगा। दस रुपये का नीट लेकर महबूब खली चला गया। जाने से पहले उसने मेरी छोर सुस्कराकर देखा। मेरी समक में कुछ नहीं आता कि अब में क्या करूँ। मैं नहीं चाहता कि महबूब युत्ती हमीदा के साथ रहे। हर प्रकार का प्रयत्न करता हूँ कि हमीदा महबूब श्रुली को छोड़ दे। उसे समभाता हूँ श्रीर समकाने पर वह मान जाती है। जब महबूब श्रुली उसके सामने आता है तो वह हर बात भूज जाती है। पागलों और दीवानों की तरह उसके पीछे भागती है। मन में श्राता है कि उसे जान से मार दूँ। महबूब ऋली का गला घोंट दूँ ताकि हमेशा के लिए वह नर्क-लोक में पहुँच जाय।" यह सब-कुछ तीरथ ने कोध में कहा ग्रीर वह दाँत पीसने लगा।

राज ने मुस्कराते हुए कहा-- "इस समस्या का एक ही हल है।"

"तुम हमीदा को छोड़ दो, श्रौर श्रगर उसे नहीं छोड़ सकते तो एक बात करो।"

''बताओं ?''

''रुपये मत दो।"

तीरथ ने यह सुना और खुप हो गया। उसे राज की ये बातें अच्छी नहीं लगीं। वह कई महीनों से लगातार हमीदा पर रुपया ानी की तरह बहा रहा था और सदैव यह चाहता रहा था कि किसी तरह हमीदा ठीक रास्ते पर आ जाय और उसे अंगीकार कर ले। इसी खन में वह रुपये खर्च कर रहा था।

इतने में तीरथ का नौकर श्राया श्रीर चाय का एक प्याला रखकर बोला—"बाबूजी, राशन के लिए रुपये चाहिए, धोवी को रुपये देने हैं, बिजली का बिल श्रीर मकान का किराया चुकाना है। कल मकान-मालिक श्राया था। वह कह रहा था कि छः महीने से किराया नहीं दिया गया। श्रगर इस महीने किराया न दिया गया तो नोटिस मिल जायगा।"

"उससे कह दो कि बाबू कहीं भागकर नहीं जा रहे हैं, किराया दे दिया जायगा। ये लो राशन के लिए रुपये।"

"बावूजी, मेरी तनस्वाह ?"

"कल दूँगा।"

"मुक्ते बहुत ज़रूरत है। मेरी लड़की बीमार है अगर समय पर रूपये न मिले तो वेचारी मर जायगी।"

''कह दिया कल दे हूँगा, श्राज मेरे पास रुपये नहीं हैं।" नौकर चुप हो गया श्रीर कमरे से बाहर निकल गया।

इस बीच में दफ़्तर का कुर्क याया और उसने तनस्वाह माँगी। तीरथ ने टालमटोल कर दी और कहा कि वह रुपयों का प्रवन्ध कर रहा है। स्वयं उसके पास रुपये नहीं हैं, ग्राज राशन नहीं याया, नौकर को तनस्वाह नहीं दी जा सकी है और मकान का किराया और विजली का विल चुकाना बाकी है। वेचारा क्लर्क चला गया। तीरथ ने राज को बताया कि ग्राजकल उसकी ग्राथिक स्थित खराब है। एक दोस्त से रुपये लेकर ज्यापार ग्रुक किया था, लेकिन ज्यापार में घाटा रहा। जो रुपया था वह इस प्रकार समाप्त हो गया। ग्रव कुछ नहीं स्थाता कि क्या करूँ? क्या होगा? तुम्हें भी एक महीने की तनस्वाह नहीं दी। राज यह सुनकर ग्रपने कमरे में चला ग्राया। राज ने जब ये बातें तीरथ से सुनीं तो उसे ग्रचम्भा न हुग्रा। वह जानता था कि तीरथ को रुपया यों ही हाथ लगा है ग्रीर वह उसे बे-दर्दी के साथ उड़ा रहा है। वह न ज्यापार करता है, न किसी काम की श्रोर ध्यान देता है। यदि उसे किसी काम का ध्यान है, लगन है, चिन्ता है तो वह हमीदा की। किसी तरह हमीदा उसको ग्रपना ले, उसकी बात मान

जाय, उसकी हाँ-में-हाँ मिलाय। इसी धुन में वह रूपये लुटा रहा था। शायद उसे कभी यह खयाल भी नहीं श्राया था कि श्रगर रुपया यों ही खर्च होता रहा तो एक दिन सारी पूँजी समाप्त हो जायगी श्रीर तब वह क्या करेगा, कहाँ से खायगा, नौकरों को कहाँ से तनस्वाह देगा!

दफ्तर का क्या होगा ? क्या उसके मित्त के में यह विचार कभी उभरे थे या उसके मन में सिवाय हमीदा के किसी श्रीर का ध्यान था। राज तीरथ से ज़रा सँभलकर चला था। जो कुछ उसे मिलता, वह कुछ तो खर्च करता श्रीर कुछ बचाता रहा। उसे मालूम था कि एक-न-एक दिन वह दिन भी देखना पड़ेगा जब तीरथ को जेब खाली हो जायगी। इसलिए उसने हुरे दिनों के लिए कुछ बचा रखा था।

राज ने खिडकी के पास खडे होकर बाहर को ग्रोर देखा। श्राकाश पर सफ़ेद बादल तैर रहे थे और हवा धीमी-धीमी बह रही थी। पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। एक कबूतर गुटगूं कर रहा था। सूरज की किरणें पत्तों से छन-छन कर पृथ्वी को चूम रही थीं। राज ने सोचा कि आज वह क्यों ख़श था। तीरथ की बातें सुनकर भी उसका मन खिन्त न हम्राथा। कल की मुलाकात ने उसके मन के वीराने में गुलाब के फुल खिला दिए थे। वह ग्राज सचमुच खुश था। उसे वह लड़की याद म्राई मौर उसके शरीर के उभार, उसकी वातें, उसका हँसना. मस्कराकर बातें करना और इतनी जल्दी बे-तकल्लुफ़ हो जाना। वह सचमच सुन्दर थी, उसके शरीर में एक ब्राकर्षण था। उसके पतले-पतले होंठ, छोटी-छोटी परनत विवेकपूर्ण और मद-भरी आँखें। उसके उठकर चले जाने के बाद भी राज उसके रूप की कल्पना में विलीन रहा । उसकी भ्रावाज़ की मधुरता, उसका जाद, हर शब्द जैसे संगीत की लहर हो और फिर उसके शरीर के उभार और कटाव. चाल-हाल और रूप-रंग-सबसे जैसे यौवन की चमक फ़टी पड़ती थी। उसके फड़कते हुए अंग, उसकी काली-काली याँखें, उसकी ग्रदाएं इस बात की हट कर रही थीं कि उनको देखा जाय । वह चाहती थी कि न हँसे परन्तु उसका शरीर हँस रहा था। यौवन एक शोला बनकर भड़क रहा था श्रीर लपटें ले रहा था। राज ने सोचा कि वह कल उससे

अवस्य मिलेगा.... लड़की ने कहा था न. कि तम आना। उसने पता भी नोट कर लिया था। क्या वह ग्राज जाय १--ग्रगर वह ग्राज चला गया तो कहीं लड़की यह न समक ले कि वह उस पर विलक्त मर मिटा है। कुछ दिन और संयम रखा जाय ताकि लड़की को सिर्फ यह अनभव हो कि राज उससे मिलने श्राया है और कोई बात नहीं है। उसे यह सन्देह न हो कि वह प्रेम करने लगा है-विचारों ने फिर पलटा खाया-न जाने कैसी लड़की है. क्या करती है. उसके माता-पिता इस सेल-जोल को पसन्द करेंगे भी कि नहीं ? एक दिन का परिचय और कुछ नहीं । हो सकता है वह यों ही मिली हो । कोई विशेष श्राकर्षण न हो, केवल समय काटने के लिए ही वह उससे मिलने श्रा गई हो। श्राखिर उस मुलाक़ात में क्या था ?--वह यों ही दूर की सोच रहा था मानो सचमुच ही शीला उससे प्रेम करने लगी थी-जी नहीं, यह गलत है, श्रसम्भव है। इस सोच-विचार में मग्न राज बिस्तर पर लेट गया। स्रज की किरणें उसके बिस्तर पर पड़ रही थीं । सोचते-सोचते वह सो गया। उसके सिर के बाल बिखर गए थे। श्राँखें कुछ खली थीं और कुछ बन्द, मानो वह अभी तक अपनी प्रेयसी को देख रहा था। उसके मुख पर प्रसन्नता और ख़शी भलक रही थी। वह दो घएटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो तीरथ जा चुका था। वह उठा भ्रीर नहाकर, कपड़े बदलकर बाहर निकल गया।

वह दफ्तर जाना चाहता था, परन्तु उसे मालूम हो गया था कि वहाँ कुछ काम नहीं है। वहाँ भी नलकों को तनख्वाह नहीं मिली है। अगर वह खाली दाथ गया तो वे लोग तंग करेंगे और उसे शिमेंन्दा होना पड़ेगा, इसलिए उसने दफ्तर जाने का इरादा छोड़ दिया।

## : १६ :

जब कभी राज श्रकेला होता था; उसे उदासी का श्रनुभव होता था। इसलिए श्राज वह घर से निकल श्राया था। शीला की याद ने उसे श्रीर भी श्रिधिक उदास कर दिया था। वह इधर-उधर धूमता रहा। कभी इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैंटता श्रीर कभी किसी स्टेशन पर उत्तरकर ब्रक-स्टॉल पर रखे हुए अखबारों को देखने लगता, या लोगां को दोन पर चढ़ते-उतरते देखता। इस तरह उसका ध्यान बँटा रहता श्रीर वह कुछ समय के लिए इनसान की कमीनी हरकतें भूलने की कोशिश करता। श्राकाश बादलों से घिरा हश्रा था-'हो सकता है बारिश हो जाय'-जब वह घर से निकला था तो आकाश साफ था। उसने स्टेशन के स्टॉल से पाउडर की चाय पी-चाय कडवी और कसीली थी। मेँ ह का जायका ठीक करने के लिए उसने एक आने के चने लिये और फिर गाडी में बैठ गया। जब वह गाड़ी से उतरा तो उसके पाँव ग्रापने-श्राप होले-होले शीला के घर की श्रोर उठने लगे। वह हर प्रकार से कोशिश कर रहा था कि शीला के घर न जाय. परनत उसके पग उसी श्रीर उठे जा रहे थे। जब वह चर्च गेट के स्टेशन पर ही था तो वारिश शुरू हो गई थी। देखते-देखते उसने मूसलाधार बारिश का रूप धारण कर लिया। अब शाम हो चली थी। दफ्तरों से क्लर्क बगल में फाइलें दबाये हए, हाथों में छाते लिये घरों को जल्दी-जल्दी जा रहे थे । स्टेशन मर्द-ग्रीरतों से भरा हुन्ना था । वह यहाँ काफी देर तक खड़ा रहा क्योंकि जब तक बारिश नहीं थम जाती वह शीला के घर तक न पहुँच सकेगा। उसका घर यहाँ से निकट ही था क्योंकि जैसा शीला ने बताया था उसका घर मेरीन लाइन पर था श्रीर मेरीन लाइन यहाँ से केवल दो-तीन फर्लांग था-अल मिनटों का शस्ता है--श्रीर यह रास्ता ते कर लेने पर वह शीला से मिल सकेगा। बारिश के थमने की प्रतीक्षा में लगभग एक घरटा बीत गया। भ्रव बारिश पहले से मद्भ हो गई थी। हल्की-हल्की फुहारें पड़ रही थीं, जिनसे कपडे न भीग सकते थे। राज स्टेशन से निकलकर आगे बढा। यह सड़क कितनी चौड़ी, साफ-सुथरी थी। दोनों छोर इमारतें आकाश की त्रोर निगाहें उठाये हुए थीं। यद्यपि ये इमारतें ऊँची न थीं परन्तु यहाँ से समृद्ध समीप था-नीला और गहरा; और उसके सामने इमारतें, यहाँ बम्बई के धनी लोग रहते हैं। ऐश करते हैं, न बच्चों के दूध की चिन्ता, न पढ़ाई की। न मकान के किराये की, न रोटी-कपड़े की। राज इन्हीं विचारों में मग्न चला जा रहा था और इधर-

उधर लड़िक्याँ, मर्द-श्रीरतें हाथ-में-हाथ डाले श्रा-जा रहे थे। यद्यपि हल्की-हल्की वारिश थी परन्तु उसे बारिश तो न कह सकते थे—नन्हीं नन्हीं नूँ दें, हल्की-फुल्की वूँ दें। जी चाहता था की इस हल्की-हल्की वारिश में इनसान घूमता रहे, न कपड़ें भीगें श्रीर न सिर के वाल । वस हवा इन नन्हीं-नन्हीं बूँ दों से भीगे हुए श्रपने होंटों से चेहरे को चूमती रहे। श्रय राज शीला द्वारा बताई हुई विलिंडग के पास पहुँच चुका था। बिलंडिंग पर नीला रोगन किया हुशा था। क्या वह श्रन्दर जाय या लौट जाय? उसका मन धक्-धक् करने लगा। श्रय वह मंज़िल के निकट श्रा गया था। क्यों न वह श्रन्दर जाय श्रीर समाप्त कर दे इस उलक्षन को, इस विकलता को? यात तो साफ हो जाय। यह सोच-कर राज सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर; उसका साँस फूल रहा था, उसके चेहरे पर पसीनें की बूँ दें जुलक श्राई थीं, उसने जेव से रूमाल निकाला, वह श्रय तीसरे फ्लोर पर था। वह १४ नम्बर कमरे के पास जा खड़ा हुशा श्रीर बिजली का बटन द्वाया। घएटी वजी, दरवाज़ा खुला श्रीर एक नौकर ने फाँककर वाहर देखा।

"क्या शीला अन्दर हैं ?"

''आप कौन हैं ?''

"मेरा नाम राज है। मैं शीला से मिलना चाहता हूँ।"

"श्राप ज़रा यहीं उहरिये।"

नौकर अन्दर चला गया। उस समय राज का दिल इतने ज़ोर से भड़क रहा था मानो अभी-अभी फट जायगा और वह यहीं तीसरे फ्लोर पर जान दे देगा। वह रूमाल से अपने चेहरे का पसीना बार-बार पौंछता-पर पसीना था कि...

सहसाशीला की आवाज़ दरवाज़े में से आई—''श्रन्दर आइये आप?' शीला की आवाज़ सुनकर राज की जान-में-जान आई और वह शीला के साथ अन्दर चला गया। एक छोटा-सा ड्राइंग-रूम था। समान बहुत अधिक न था, एक सोक्षा सैट, एक कोने में पत्नंग और उसके पास एक रेडियो-सैट। सबसे पहले शीला ने राज का अपनी माँ से परिचय कराया— "आप मेरी माँ हैं।"
एक नौजवान लड़का साथ वाले कमरे से निकला।
"और आप हैं मेरे भाई मनोहर।"
"आपसे मिलकर बहत ख़शी हुई।"

"ग्रीर में जापका नाम बताना तो भूल गई—ग्रापका नाम हे राज। श्रम्मी इनसे रेस में मुलाक्षात हो गई थी। इन्होंने पता पूछा, मैंने बता दिया।"

"श्रोह, श्राप रेस खेलते हैं" रेस का नाम सुनते ही श्रम्मी के चेहरे पर प्रसन्नता के चिद्ध उभर श्राए। श्रुरू में राज से मिलकर वह प्रसन्न न हुई थीं। उसकी राज के नाम से कोई दिलचस्पी न थीं, लेकिन रेस का ज़िक्र श्राते ही उसकी श्रांखों श्रीर उसके चेहरे में एक परिवर्तन हो गया। मनोहर ने उसकी श्रांखों श्रीर उसके चेहरे में एक परिवर्तन हो गया। मनोहर ने उसकी श्रांखों नीची करके देखता था श्रीर उसके माथे पर श्रकसर त्यौरियाँ पड़ी रहती थीं जैसे उसके मस्तिष्क में सदा कोई संघर्ष होता रहता हो, ऐसी चुभन होती रहती हो जिसका वह इलाज नहीं कर सकता था। राज को गर्मी लगी श्रीर उसने श्रपना रूमाल हिलाना श्रुरू किया। शीला ने उठकर पंखा खोल दिया।

"त्राप क्या पियेंगे ? यह चाय का समय है श्रीर ग्राज मौसम भी श्रन्छा है !" शीला ने परलू को भटकते हुए कहा।

''ग्रगर चाय का एक प्याला मिल जाय तो श्रव्यन्त कृपा होगी।'' कुछ समय बाद चाय ग्रा गई।

राज शीला की छोर देखता रहा। वह बात करने के लिए विषय हुँद रहा था, परन्तु शीला की माँ छोर उसके भाई की उपस्थिति के कारण वह कुछ न कह सका।

शीला यदि अकेली भी होती तो वह कुछ न कह सकता। वैसे वह कहना चाह रहा था—'शीला जबसे तुम मिली हो तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता है। मैंने दिल को बहुत समकाया कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सेरा तुम पर कोई श्रधिकार नहीं। केवल एक दिन की मुलाकात है श्रीर एक दिन की मुलाकात में होता क्या है। श्राखिर तुम मुक्त पर इतनी कृपा क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुक्तसे मुद्दब्बत हैं? या केवल शरारत है? या तुम्हारा सबसे ऐसा ही व्यवहार है? मैं श्राज इसलिए श्राया हूँ कि जब से तुम मिली हो मेरे मन में श्रेम का एक श्रनीखा भाव पदा हो रहा है यानी तुमसे मिलने को, तुमसे बार्ते करने को बार-बार जी चाहता है।'

. "चाय पीजियेगा।" शीला ने आगे वढ़कर चाय का प्याला दिया।

रांज के विचारों की श्रङ्खला टूट गईं। वह चाय पीने लगा। जब वह चाय पी चुका तो सोचने लगा, 'खब क्या किया जाय—अब जाने की इजाज़त लेनी चाहिए।'

शीला ने एक रिकार्ड लगा दिया।

वह उठ न सका—'चलो रिकार्ड सुनकर फिर चला जायगा।' यह रिकार्ड कित्मी था—सुहब्बत और इश्क का। वह इससे पहले इस रिकार्ड को सुन चुका था। इस कारण उसे यह रिकार्ड खास ग्रच्छा न लगा। जब रिकार्ड खत्म हुन्ना तो उसने इजाज़त चाही।

उसने शीला की माँ की श्रोर देखा—वह गुम-सुम थीं। उसने शीला के भाई की श्रोर देखा—मानो वह कह रहा था कि श्राप ख़ासे शरीफ़ श्रादमी हैं। श्रव श्रापका जाना ही उचित है। उसने शीला की श्रोर देखा—मानो वह कह रही थी कि श्रापको यहाँ श्रक्सर श्राना चाहिए। मैं श्रापसे मिलकर बहुत ख़ुश हुई। यदि श्राप इस प्रकार श्राते रहें तो मेरा मन बदल जायगा। राज जाने लगा तो शीला उसे दरवाज़े तक छोड़ने श्राई।

उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की और शीला ने हौते से कहा— "फिर कब बाइयेंगा ?"

"जब ग्राप कहें।" राज के मुँह से निकला।

''जब खापको फुर्संत हो—मैं खन्सर दिन-भर घर में ही रहती हूँ।'' ''तो मैं खाऊँगा, और खबश्य खाऊँगा''—वह मुस्कराया खीर खागे जय राज सड़क पर पहुँचा तो वह अपने को बड़ा हलका-फुलका महसूस कर रहा था मानो एक भारी बोम उसके दिल पर से उतर गया था। अब शाम हो चुकी थी और सामने खुला हुआ समुद्र अन्धेरे में साँस ले रहा था। मेरीन लाइन बिजली की बित्तयों से प्रकाशित हो रहा था। सब लोग घरों को लौट रहे थे केबल रेस्तराँ में लोग बेंठे हुए थे और चाय पी रहे थे, केक-पेस्ट्री खा रहे थे। वह चुपचाप एक रेस्तराँ में धुस गया और चाय का आर्डर दिया। चाय आई और वह चाय पीने लगा। उसके मन में आया—काश! शीला उसके साथ होती, इसी रेस्तराँ में, केवल वह और शीला, और कोई नहीं—उस अवस्था में वह अवश्य उससे बातें करेगा, वह भी उससे बातें करेगी। जो घुटन उसे शीला के कमरे में महसूस हुई थी वह यहाँ न होगी। परन्तु, आख़िर वह शीला से क्या बात करता? कोई ऐसी बात न थी जिसे वह छोड़ सकता था। उसने जल्दी-जल्दी चाय पी और रेस्तराँ से बाहर निकल आया।

### 200:

इसी प्रकार दिन बीतते गए, परन्तु तीरथ के आवारापन में कमी न आई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी दृष्टि छत पर लगी थी, मानो वह किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। राज के कदमों की आहट सुनकर वह चौंका और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। राज के पूछने पर तीरथ ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थित बहुत ख़राब है और हमीदा की बेवफाई ने उसके दिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं। "अजीव औरत है, राज! न मुक्ते अपनाती है और न महबूब ही को छोड़ती है। जब कल में हमीदा के घर गया तो उसका दरवाज़ा बन्द था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाज़ा खुला और नीकरानी ने बाहर क्याँकर देखा और मुक्ते ठहरने के लिए कहा। फिर हमीदा आई और उसके साथ महबूब आया। मैं उसे देखकर जल-भुन गया। जी चाहता था कि कम्बख़्त का सिर फोड़ दूँ लेकिन हमीदा की मुस्कराहट ने मेरे दिल को पिघला दिया और मैं बिना बुछ कहे अन्दर

चला गया। हम सबने मिलकर खाना खाया। हमीदा ने मुस्करा-मुस्कराकर बातें कीं। सिनेमा चलने का अनुरोध किया और में टाल न सका।
बहुवे में जितने रुपये थे सब सिनेमा में ख़र्च हो गए। सिनेमा देखने के
बाद एक रेस्तरों में गये। वहाँ खाना खाया। बिल हमीदा ने चुकाया
और वह हँस-हँसकर महबूब से बातें करने लगी। में अकेला बैटा इस
हरय को देखता रहा। वहाँ से निबटकर हमने टैक्सी की। हमीदा बीच
में बैटी और एक तरफ में और दूसरी तरफ महबूब। हमीदा महबूब की
ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह उसका पित हो। टैक्सी से उतरते समय
उसने एक चुटकी ली और मेरी ओर कनिखयों से देखा। उसने कुछ
रुपये माँगे। मैंने खाली बहुआ दिखा दिया। कोध से उसकी आँखें
लाल हो गईं और उसने कहा—'कहीं से रुपये लाकर दो। मेरे पास
इस पखवाड़े का राशन नहीं है, नौकर को रुपये देने हैं, मकान का
किराया देना है।' इसके बाद वह मन्थर गित से महबूब के साथ चली
गई और मैं घर लौट आया"—यह कहकर तीरथ चुप हो गया। उसका
चुप होना उसकी हार का प्रतीक था।

तीरथ की निगाहों में कोध था श्रीर वह बार-बार दाँत पीसने लगता था। कहने लगा—"तुमसे क्या छिपाऊँ, इस लड़की के लिए मैंने श्रपना जीवन बरबाद कर लिया। रुपया पानी की भाँति बहाया— व्यापार चौपट हो गया। बैंक बैलेन्स सिक्तर रह गया श्रीर श्राज यह हालत है कि न नौकरों को तनख्वाह दे सकता हूँ श्रीर तीन-चार महीने का किराया छुकाया है। श्रां फिस के नौकर भी वेतन माँगते हैं। उन्हें कहाँ से दूँ, श्रीर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमीदा हाथ से जा रही है। एक कार बाको रह गई है श्रीर यह कम्बख्त महबूब उसका साथ छोड़ता नहीं। एक जोंक की तरह उसके साथ लगा हुश्रा है—न शर्म, न लिहाज़। उसकी कमाई खाये जाता है।"

राज ने तीरथ की तरफ़ देखा। तीरथ एक घायल पत्ती की भाँति फड़फड़ा रहा था। उसे सचमुच अपनी नादानी पर क्रोध आ रहा था। लेकिन वह हठीला था। हार मानना उसकी प्रकृति के प्रतिकृत था और वह हालात को भली प्रकार कभी न समक सका। अपनी सूरत और

अपनी जेब का ध्यान किये बिना ही वह आगे बढता गया था। इसमें सन्देह नहीं कि उसे हमीदा से प्रेम था और यदि हमीदा भी उससे प्रेम करती तो वह उसे समार्ग पर लाता, पत्नी बनाकर रखता और शायद व्यापार भी कर लेता । लेकिन यहाँ तीरथ हमीदा को केवल रुपयों के बल पर खरीदना चाहता था। उसने यह समभने का कभी प्रयत्न न किया कि हमीदा किस स्वभाव की औरत है। क्या एक औरत में सौन्दर्य-भावना होती है ? और पेशा कमाते हए भी ग्रपनी सौन्दर्य-भावना को वह जीवित रख सकती है ? इनसान जब अपनी इज्जत बेचता है या श्रीरत अपने शारीर को रुपयों के लिए बेचती है तो क्या उसकी सब सौन्दर्य-भावना मर जाती है ? क्या सौन्दर्य, प्रेम की कामना. एक स्वस्थ और सन्दर युवक के साथ रहने की इच्छा—ये सब उमें मेर जाती हैं ? तीरथ ने शायद इन बातों पर कभी विचार नहीं किया। उसने यह नहीं सोचा कि हमीदा तीरथ से क्यों प्रेम नहीं करती ? उसमें क्या कमी है ? राज चाहता था कि वह तीरथ को सब बातों का ज्ञान कराय । उसे मार्ग दिखाय. परनत श्रव हालत ऐसी हो गई थी कि रास्ते में मोड न थे। तीरथ सब यत्न कर खुका था, परन्त हमीडा महत्वब को छोडने के लिए तैयार न थी और अब तो तीरथ की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चली थी। हमीदा के लिए एक छोर रुपया था श्रीर दसरी श्रोर सौन्दर्य, श्रपनी पसन्द, श्रपनी कामनाश्रों की पति. अपने स्वप्न, अपनी इच्छा और कामना। स्वेच्छा से काम करने में कितना सुख और कितनी शान्ति मिलती है, शायद इसका अनुभव तीरथ को नथा।

''तुम हमीदा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते ?'' राज ने क्रोधित होकर कहा।

''भैंने यहुत बार सोचा है कि हमीदा कभी मेरी नहीं हो सकती, परन्तु अब एक अन्तिम प्रयत्न करूँ गा। यदि इस बार हार गया तो...'' इससे आगे तीरथ कुछ न कह सका और कमरे से बाहर निकल गया। इतने में तीरथ का नौकर जुम्मन आया और उसने राज से ७४ शिकायत की कि बाबू ने कई महीनों से तनख़्बाह नहीं दी। आजकल वह राशन के लिए भी रुपये नहीं देते। स्वयं वे बाहर खाना खाते हैं। सुभे अपना ख़याल नहीं, किन्तु मेरी परनी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए भी बाबू पैसे नहीं देते; कभी कहते हैं कल दूँगा श्रीर कभी परसों, श्रीर इस तरह दिन बीत रहे हैं। श्राखिर कब तक इन्तज़ार करूँ, कब तक भूखा रहूँ श्रीर कब तक भूठे वायदों पर जीता रहूँ।" यह कहकर वह बृट साफ करने लगा।

राज को उस पर बड़ा क्रोध आया—'आखिर यह नौकर बिना रुपयों के क्यों काम करता है। यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। और कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता। तीरथ की गालियों और उसके वायदों पर क्यों जीता है। और तीरथ भी कैसी प्रकृति का इनसान है कि केवल अपनी प्रेयसी को पाने के लिए दिन-रात विकल रहता है और उन तमान सम्बन्धों को भूल बैठा है जो इनसान और इनसान के बीच होते हैं। यह अपनों से सूठ बोलता है, परायों से अलग रहता है, नौकरों पर अत्याचार करता है। यह हर कमीनी हरकत को ठीक सममता है ताकि उसका प्रेम, उसकी मुहब्बत चलतो रहे। यह हर एक के साथ विश्वास-धात करने के लिए तैथार था, परन्तु उसका यह नौकर अभी तक उसी के सहारे पर आस लगाये जीवित था।

## : १८ :

तीरथ की हरकतें बैसी ही थीं। प्रेम का भूत उस पर बुरी तरह सवार था। जीवन में एक ही चुमन थी, एक ही चाह थी, एक ही लच्य था—हमीदा किसी तरह उसकी बन जाय और उसके अन्धे प्रेम के सामने आत्म-समर्पण कर दे। तीरथ सुबह-सबेरे घर से निकल जाता और शाम को घर आता। नौकर रुपये माँगता तो वह रुपये न देता। कभी घर में खाना खाता और कभी बाहर। अब वह राज से बहुत कम मिलता। ऑक्सिस बन्द हो चुका था, बलक चले गए थे। वे कभी-कभाकर अपनी तनख़्वाह माँगने आते। अन्सर तीरथ से उनकी सुलाकात न होती और अगर कभी होती भी तो वह उन्हें टाल देता। परन्तु इन बातों के होते हुए भी तीरथ कार में सेर करता था। कभी- कभी हमीदा की रेस्तराँ में ले जाता, सिनेमा दिखाता और अपनी बची-खुची पूँजी भी उसकी भेंट चढ़ाता। यदि तीरथ के इस प्रेम का विश्लेषण किया जाय तो साफ पता चलेगा कि उसे हमीदा से बस एक ज़िद, एक हठ हो गई थी। उसने अपनी जिन्दगी की काफ़ी पूँजी इस ग्रीरत पर खर्च कर दो थी, परन्तु फिर भी उसे पूरी तरह प्राप्त न कर सका था। महबूब हमीदा के साथ रहता। एक-दो बार महबूब श्रीर तीरथ की लडाई भी हुई । तीरथ ने महबूब को मारा श्रीर महबूब ने तीरथ को । लेकिन हमीदा ने दोनों को कुछ न कहा। वह दोनों को ज़डते देखकर धर से बाहर निकल गई-कर लेने दो दोनों को फैसला। हमीदा वस्तुतः दोनों को चाहती थी। महबूब के स्वस्थ सौन्दर्य को और तीरथ के रुपये को। लेकिन अब तीरथ का पाँसा कुछ हल्का पहता जा रहा था। पहले वाली दावतें, सैरें, रंग-रिवयाँ श्रीर रास-रंग की महिफलों कल कम हो गई थीं। तीरथ की जेब हल्की हो गई थी और हमीदा को मालूम हो गया था कि सेठ तीरथ की जेब कुछ दिनों बाद खाली हो जायगी। कारा तीरथ सन्दर होता—तब वह तीरथ से शादी कर खेती और अपने इस द्वित जीवन को सदा के लिए बदल डालती। कितनी बार उसने ग्रपने जीवन को बदलने का प्रयत्न किया था, परन्तु हर बार कोई-न-कोई बाधा श्रा पड़ती। कभी मर्द बे बका निकलता, कभी बे-पैसे वाला, और कभी बदस्रत; श्रीर जब मर्द स्वस्थ श्रीर सन्दर मिला तो उसकी जेवें खाली थीं। इस कारण उसे जीवन में एक समभौता करना पडा-तीरथ को श्रपना शरीर देना और महबूब से प्रेम करना और इस प्रकार अपना जीवन बिताना ।

श्रीर तीरथ समभदार होते हुए भी अपनी हठ पर श्रदा हुआ था कि वह हमीदा को अपनी बनाकर ही दम लेगा। तीरथ जानता था कि अब उसके पास बहुत थोड़ी पूँजी रह गई है और हमीदा को दिन-प्रतिदिन उसकी खाली जेब का पता चलता जा रहा है। उसके व्यवहार में भी अन्तर श्रा चला था—वह सेवा-सत्कार, वह हँसी-मजाक, वह मेल—श्रव पहले-जैसा न था, एक श्रन्तर श्रा गया था।

30

कहाँ वह पहले तीरथ की बात माना करती थी और कहाँ अब महबूब को मनाया जाता है, उसकी चापलुसी की जाती है-ग्रीर तीरथ के सामने, जैसे तीरथ का कोई श्रस्तित्व ही न था। तीरथ श्रव भी घर में जा सकता था, बैठ सकता था, कुछ बातें कर सकता था, उसके साथ सिनेमा जा सकता था, चाय पी सकता था। परन्तु इन तमाम बातों में ग्रव पहले वाला प्यार, भावनाओं का भ्रादर, चापलुसी और हँसी नहीं थी। अगर हमीदा तीरथ से बातें करती तो ऐसा लगता जैसे वह अपने मस्तिष्क पर जोर डालकर बातें कर रही है। जैसे वह तीरथ से मिलकर ख़श नहीं थी। परनत तीरथ इन बातों को सहन करता रहा, इस निरादर को सहता रहा, क्रोध को पीता रहा, महवृव की उचित और अनुचित हरकतें बरदाश्त करता रहा। अब तो पासा सचमुच पढाट गया था। कहाँ महबूब तीरथ का जादर-सम्मान किया करता था और कहाँ अब तीरथ को महत्वब का आदर सम्मान करना पड़ता था। यानी घर का मालिक महबूब हो गया था। रुपये वह खर्च करे लेकिन घर का सालिक महबूब बन बैठे। यह बात तीरथ कैसे सहन करता-वह महबूब का ग्रसली रूप जानता था, परन्तु वह करता तो क्या करता ? इस उलक्कन को वह कैसे सुलकाता श्रीर किस तरह अपनी मंजिल तक पहुँचता ? उसका प्रेम किस तरह पूरा होता ? कई वार तीरथ के मन में विचार आया कि महबूब को जान से मार दे। किसी से करल करवा दे। उसके बाद हमीदा उसकी हो जायगी। लेकिन तीरथ के पास इस बात की क्या गारण्टी थी कि महवूब की हत्या के बाद हमीदा पूर्ण रूप से उसकी हो जायगी। स्रोर ग्रगर इस बीच में इस हत्या का रहस्य खुल गया तो प्रेम के लिए फॉर्सा पर चढना पड़ेगा। शायद तीरथ फॉसी पर चढने के लिए तैयार न था। उसका मस्तिष्क इस बात से सहमत न होता कि प्रेम के लिए केवल हमीटा के लिए अपनी जान से हाथ घोषे। नहीं, नहीं, वह महबूद की हत्या नहीं करेगा, हमीदा की हत्या नहीं करेगा। वह ऐसी कोई बात न करेगा जिससे उसे फॉसी पर चढना पडे। परनत वह अन्तिम प्रयत्न अवश्य करेगा । वह रूपयों से काम लेगा । वह एक बार ७७ फिर हमीदा को रुपयों से सदा के लिए खरीद लेगा और महत्र्व को टोकरें खाने के लिए छोड़ देगा। उसे पैसे-पैसे के लिए तरसायगा ताकि उसे और हमीदा को भी अनुभव हो जाय कि तीरथ की जेब का उन दोनों पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। वह रुपयों से उन दोनों को खरीद लेगा। महत्र्व में था क्या? उसकी क्या विसात थी जो उसके सामने ठहर सके।

#### : 38 :

एक दिन तीरथ राज के कमरे में श्राया श्रीर कहने लगा--''मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ।"

"कहाँ जा रहे हो ?" राज ने पूछा।

"पूना।"

"क्यों ?"

"सौर करने।"

"अकेले या हमीदा के साथ ?"

"हमीदा के साथ!"

''कब लौटोगे ?"

"एक हफ्ते बाद।"

"मुके कुछ रुपये दे जायो।"

"मेरे पास बहत कम रुपये हैं।" वह बोला।

''थोंड़े ही से रुपये दे जाग्रो।"

"होते तो जरूर दे जाता।"

"लेकिन तुम पूना जा रहे हो-श्रपनी प्रेयसी के साथ।"

"हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत कम पैसे हैं।"

"वहाँ खर्च तो काफी होगा।"

"वह अपने गहने वेचकर जा रही है।"

"तुम्हारे साथ ?"

"हाँ मेरे साथ।"

"श्रौर महबूब श्रली ?"

"उसका साथ उसने छोड़ दिया है।" "सदा के लिए ?"

''मेरा विचार है सदा के लिए।"

इतने में जुम्मन अन्दर आया और कहने लगा — "बाब्ज़ी मेरी बुरी दशा है। मेरी तनस्वाह तो देते जाइए।"

"श्र'रे, तुम्हें मेरा एतबार नहीं ? श्रगर कुछ रूपयों की ज़रूरत हुई तो राज साहब से माँग लेना। मैं वापस श्राकर तुम्हें ज़रूर रूपये दे दूँगा। इस समय मैं कार से पूना जा रहा हूँ।" यह कहकर तीरथ वाहर निकला।

नौकर राज की त्योर देखने लगा त्यौर राज ने दो रुपये निकाले त्यौर उसको दिये। उसने रुपये ले लिये त्यौर बोला—"बाबू साहब यह भी त्रमाले ग्रादमी हैं। ख़ुद तो ऐश करते हैं त्यौर हमें कुछ नहीं देते। मेरी समक्त में नहीं ग्राता कि मैं क्या करूँ। बातें बहुत करते हैं कि मैं यह करूँगा, वह करूँगा लेकिन जब काम-काज के लिए रुपये माँगो तो जेब खाली। भला पूना जाने के लिए रुपये कहाँ से त्रा गए हैं? उस त्रोरत पर खर्च करने के लिए रुपये कहाँ से ग्रात हैं? मेरी बीबी बीमार थी। मैं उसे रुपये न भेज सका, वह बेचारी मर गई। मेरा बेटा चोरी के त्रापराध में पकड़ा गया है। उसके लिए वकील करना है। बकील रुपयों के बिना मुकुदमे की पैरवी नहीं करेगा। लेकिन तीरथ साहब मेरी तनस्वाह ही नहीं देते।"

"मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाश्रो।"
"श्रापने ठीक कहा था, मैं द्याज ही यहाँ से चला जाऊँगा।"
"तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे।"

"श्राप सच कहते हैं बाबूजी ! पर बाबूजी वे हतनी लम्बी-चौड़ी बातें क्यों करते हैं ? कहते थे, जुम्मन कुछ दिन श्रीर इन्तजार करो, में तुम्हारी बीवी को यहाँ बुलाऊँगा। उसे श्रस्पताल में भरती कराऊँगा श्रीर उसका इलाज कराऊँगा। बीवी तो मर गई इस इन्तज़ार में। श्रब लड़के की बारी है जेल जाने की। इस बीच में मुक्ते कई नौकरियाँ मिलती थीं पर मैंने 'ना' कर दी। श्रब खुद नौकरी हूँ दनी पड़ेगी।" "एक हफ़्ते की तुमको छुट्टी मिली है—नौकरी ट्वॅंड लो और फिर इधर न आना।"

"अच्छा बाबूजी, जैसा स्राप कहेंगे वैसा ही करूँगा। लेकिन बाबू जी एक बात तो बतास्रो।"

"कौन-सी बात ?"

"यह कैसे श्रादमी हैं—ये फूठ बोलते हैं श्रीर इरक भी करते हैं।"
"इनका इरक भी फूठा होता है जुम्मन।"

"सच कहते हैं वावृजी छाप। बाबृजी की छौरत — वह हमीदा, इनका तिनक भी खयाल नहीं करती। वह तो महवृब पर जान देती है छौर ये हमीदा पर। ऐसी मुहब्बत हमने कभी नहीं देखी। छगर कोई मेरी छौरत की छोर इस तरह देखे तो मैं उसे गोली से मार दूँ, उसके दुकड़े-दुकड़े कर दूँ। यहाँ इनको सब-कुछ माल्म है लेकिन फिर भी उस महबृब से हँसते-बोलते हैं, उसे साथ लिये फिरते हैं – जाने कैसे छादमी है।"

"श्रच्छा श्रव तुम श्रपना काम करो।"

"श्रन्छा बाबुजी, मैं श्राज ही यहाँ से चला जाऊँगा श्रीर सामान श्रापको सौंप जाऊँगा।" यह कहकर जुम्मन कमरे से बाहर निकल गया।

# : २० :

राज उस दिन बहुत ही दुखी और उदास रहा। वह कहीं भी न जा सका। दिन-भर कमरे में बैठा रहा, नहाया, खाना खाया और सोचता रहा—वह कहाँ जाय? किघर जाय? वह अब ऑफिस भी न जा सकता था; क्योंकि तीरथ ने ऑफिस बन्द कर दिया था और सैर करने के लिए पूना चला गया था। जब दिन ढल गया और अन्धकार ने आस-पास के मकानों को अपने आँचल में लपेट लिया, तो वह घर से बाहर निकला। इधर-उधर अन्धेरा था, केवल सड़क पर बिजली की बित्तियाँ जल रही थीं जिनके मध्यम प्रकाश में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। जहाँ निगाह जाती थी वहाँ तक अन्धेरे की एक लम्बी चादर

फेली हुई थी। एक अजीब सुनसान, खामोश अन्धेरा: केवल कभी-कभी समृद्ध के कराहने की यावाज याती । दर एक लारी सड्क पर दनदनाती हुई चली जा रही थी और वह श्रकेला सड्क पर चला जा रहा था। उदासी एक बोक्स बनकर उसकी नस-नस में फैलती चली जा रही थी। 'तीरथ इस समय कहाँ होगा ? क्या करता होगा ? क्या हमीदा उसके साथ होगी ? वह उन उन्मादप्रद चणों को किस तरह बिता रहे होंगे ? क्या सचमच हमीदा ने महबूब ग्रली को छोड दिया है और सिक्कों ने सौन्दर्य पर विजय पा जी है ?' हमीदा की इन हर-कतों पर राज को क्रोध आ रहा था। 'इस औरत का कोई सिद्धान्त न था। केवल पेट के लिए अपना शरीर बेच रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ. मानो जीवन का कोई मूल्य नहीं होता; इनसान की ज़िन्दगी का कोई सिंखान्त नहीं होता। क्या इनसान की ज़िन्दगी का यही ध्येय श्रीर उद्देश्य है कि केवल दो वक्त की रोटी प्राप्त करे, श्रीर वह भी इस तरह कि शन्त:करण टकड़े-दकड़े हो जाय । परन्त पेट को ई धन मिलता रहे ? श्राखिर यह भी क्या जिन्दगो है कि कभी इसके होकर रहे श्रीर कभी उसके; कभी सीन्दर्य के पीछे भागे और कभी रुपये के; कभी पेट के कारण विवश हुए और कभी माँ-बाप के कारण ।'

यह सोचते-सोचते राज बस-स्टैएड तक आ गया। कुछ देर यह बस-स्टैरेड पर अकेला खड़ा रहा। पेड़ चुपचाप खड़े उसका मुँह देख रहे थे और हवा धीरे-धीरे चल रही थी। हवा में एक प्रकार की सीलन थी और कपड़े शरीर से चिपक रहे थे। यह पसीना भी श्रद्धत था कि न शरीर ही सुखता था, और न कपड़े ही भीगते थे। इतने में बस या गई श्रीर वह बस में बैठ गया। ऋछ देर तक वह बस में बैठा रहा श्रीर लोगों की श्रोर देखता रहा। उसका सिगरेट पीने को भी जी चाहा लेकिन सामने लिखा हुन्या था, 'यहाँ सिगरेट पीना मना है।' कुछ देर तक वह यों ही सीट पर बैठा रहा और सोचता रहा—'वह कहाँ जाय ?' श्राखिर वह एक जगह उत्तर गया। वहाँ से गाड़ी प्रकड़ी श्रीर सीघा मैरीन लाइन उतरा। म्रव श्रॅंधेरा काकी हो चुका था लेकिन विजली की बत्तियों ने अँधेरे में उजाला कर दिया था। मैरीन लाइन पर चलते हुए पर ये बत्तियाँ अनोखा दश्य पेश करती हैं। दाई श्रोर समुद्र था गहरा, नीला, लेकिन इस समय काला श्रीर मौन, मानो तट पर पड़ा सो रहा था-मानो दिन-भर के परिश्रम से उसका ग्रंग-ग्रंग शिथिल हो गया था श्रीर अब वह रेत की गोद में खपचाप पड़ा था। कभी-कभाक एक हल्की-सी लहर उठती खीर तट पर बनी हुई दीवार से टकराती। एक हुत्की-सी ध्वति हवा में तैर जाती श्रीर ऐसा लगता जैसे समझ ने अँगड़ाई जी हो-होंने से, श्राराम से: मानो सोती हुई कोई सुन्दरी स्वप्नावस्था में सिहर उठे और उसके केश बिखर जायं। ये लहरें भी तो केशों की भाँति नर्म, कोमल और मुलायम होती हैं। ये भी तो केशों को तरह समृद्ध के खलाट पर लहराती हुई आगे बढ़ जाती हैं। उत्पर श्राकाश साफ श्रीर निर्मल था श्रीर श्राकाश तथा धरती के बीच घना अन्धकार था। राज सड़क पर पैदल चल रहा था। काफ़ी लोग त्रा-जा रहे थे श्रीर बहत-से लोग तट पर बनी हुई दीवार पर बैंठे थे श्रीर समद्र के मीन संगीत से श्रानन्दित हो रहे थे। राज एक बिहिंडग के आगे रुक गया-वही नीला रंग-आकाश की तरह नीला आँखों को भला लगने वाला। 'क्या शीला घर में होगी ? क्या उसे शीला के घर जाना चाहिए ? यह यहाँ किस तरह आ गया ?' कौन-सी शक्ति थी जो उसको यहाँ ले खाई ? क्या उसे सचमच शीला से प्रेम हो गया था ? शायद उसके मन में शीला ने चपके-से वास कर लिया था। जिस दिन वह शीला से मिला था, शीला उसी दिन से उसके मन श्रीर मस्तिष्क पर छा गई थी। आखिर क्या हम्रा ऐसा ? क्या यह लड्की सबमुच उसे पसन्द थी ? यदि पसन्द है, तो क्या वह इसे प्राप्त कर सकता है ? क्या शाज उसके कमरे में जाना उचित है ?--शोला ने कहा था, 'ग्राप श्राइयेगा श्रीर श्रवश्य श्राइयेगा'--शीला ने श्रपने हाव-भाव से यह प्रकट न किया था कि उसे उसका प्राना बरा लगा। हो सकता है उसके भाई ने ब्रा-सा मुँह बनाया हो या उसकी माँ ने उसकी उपस्थिति को अच्छा न समका हो। आखिर इस संसार में कितने लोग हैं जो एक-दूसरे के मेल-जोल को अच्छा समझते हैं। अगर वह शीला से अलग-अलग रहा तो वह कुछ न समक्त सकेगी। उसे उससे मिलना

चाहिए. बातें करनी चाहिएं। उसके मन की दशा जाननी चाहिए। श्रगर उसकी माँ या भाई ने उसके श्राने-जाने का बुरा मनाया ती वह दुबारा नहीं जायगा । श्राखिर शीला भी तो श्रपने विचार व्यक्त करेगी। वह काफ़ी दिनों से शीला से न मिला था। लेकिन वैसे वह शीला से खलग न हुआ था। शीला मानो उसके पास थी। उसके मस्तिष्क में वे तमाम बातें श्रंकित थीं जो शीला ने कही थीं। ऐसा लगता था कि किसी चित्रकार ने उन बातों को उसके स्मृति-पट पर चित्रित कर दिया था। वह ग्रभी तक शीला के शरीर के हर कटाव और उभार को ग्रपनी श्राँखों के सामने ला सकता था। वह उसकी पहली मुस्कराहट को देख सकता था। वह उस दृश्य को ज्यों-का-त्यों ग्रपने सामने ला सकता था जब वे चाय पी रहे थे श्रीर वह उसके होंठों को देख रहा था. उसके बालों को देख रहा था, उन उँगलियों को देख रहा था जिन्होंने चाय के प्याले को पकड़ा हुआ था-उसका जी चाहता था कि उन उँगलियों को पकड़ ले और बड़े प्यार से उन्हें हौले-हौले चुमे। उसके बाद शीला से दूसरी मुलाकात-कितनी छोटी थी वह मुलाकात, लेकिन उसकी यावाज़ की मिठास. उसके बोलने का यन्दाज़, फ़र्श पर उसके क़दमों के निशान-सब-के-सब उसके मस्तिष्क में सजग थे। वह शीला को किस तरह भूल सकता था। इस मुलाकात से पहले शीला कहाँ थी। वह शीला से इससे पहले क्यों न मिल सका। वह इस खुशी श्रीर इस श्रानन्द से श्राज तक क्यों वंचित रहा। शीला से मिलने के बाद ग्राज तक वह उसके निकट क्यों न जा सका ताकि उसके शरीर के अंग-अंग से परिचित हो सकता, उसके प्रेम में स्रोत-प्रोत हो सकता। यदि ऐसा हो जाता तो जीवन में इतनी असफलता क्यों होती! जीवन में इतना दुःख श्रीर विषाद क्यों होता ! लेकिन श्राज वह शीला से मिलकर सब-कुछ बता देगा, उससे कह देगा-'शीला सुभे तुमसे प्रेम है--ग्रसीम और ग्रगाध प्रेम।'

शायद यह सब-कुछ सःचकर राज श्रापनी शक्ति को बटोर रहा था ताकि वह ऊपर जा सके और शीला से मिल सके। यह सीचते-सोचते वह तीसरे फ्लोर पर पहुँच गया और दुरवाज़े के सामने खड़ा हो गया। उसने होते से दरवाज़ा खटखटाया। कोई उत्तर न आया। अन्दर विजली जल रही थी। उसने दुवारा दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने उत्तर न दिया। दरवाज़ा भी न खुला। क्या वह चला जाय ? क्या शीला अन्दर थी। वह लौटने वाला ही था कि उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और तनिक ज़ोर से। दरवाज़ा धीरे से खुला और उसके सामने शीला खड़ी थी।

"माफ़ कीजिये राज साहब, मैं अन्दर गुसलखाने में थी।"

"मैंने तीन बार दरवाज़ा खटखटाया था। मैं जाने ही वाला था।" ऋौर राज कुरसी पर बैठ गया।

''याज ग्राप ग्रकेली हैं ?''

"श्रकेली तो नहीं, हम दो हैं।"

"श्रोह, मेरे यहाँ होने का श्रापको ध्यान है।"

वह श्राइने के सामने खड़ी हो गई श्रीर बालों में कंघी करने लगी।

"माफ़ कीजियेगा मैं अभी नहाकर आई हूँ, तनिक मेक-अप कर लूँ। आपको 'मेक-अप' वाली लड़कियाँ अच्छी लगती हैं ?"

"मन पर 'मेक-श्रप' न हो तो कोई बात नहीं।"

"यह तो मिलने-जुलने के बाद मालूम होता है।"

"कई बार पहली सुलाक़ात ही में मालूम हो जाता है।"

"श्रगर मालुम हो गया होता तो श्राप यहाँ न श्राते।"

"माता जी कहाँ हैं ?"

"वे बाहर गई हुई हैं, अभी श्राती होंगी।"

"और श्रापके भाई साहब ?"

"वे चीज़ें खरीदकर लाने के लिए माता जी के साथ गये हैं।"

"त्राप भी बाहर जा रही हैं ?"

"अगर थ्याप इजाज़त दें, तो।"

"मेरी इजाज़त लेकर क्या कीजियेगा ? श्राप स्वयं श्रपते दिल की मालिक हैं।"

48

शीला चुप हो गई श्रीर साड़ी का परलू ठीक करते हुए कहने लगी—''में एक मिनट में श्राई।'' श्रीर वह फिर गुसलखाने में चली गई।

एक मिनट बीता।

राज को लगा जैसे एक साल गुज़रा।

एक मिनट बाद शीला इठलाती हुई अन्दर आई।

"माफ़ कीजिएगा, मैं तनिक लिपस्टिक ग्रौर पाउडर लगा रही थी।"

"शौक़ से लगाइयेगा।"

"आप क्या पीजियेगा ?"

"इस समय प्यास नहीं।"

''चाय पीजिएगा ?"

"श्रापकी वाणी में रस है। श्रापकी बोली बड़ी मीठी है।"

"जो हाँ, लखनऊ में काफ़ी समय रह चुकी हूँ।"

राज फिर चुप हो गया और कमरे को देखने लगा।

"ग्राप कुछ विकल-से जान पड़ते हैं ?"

"विकल तो नहीं। हाँ, श्रपने को यहाँ श्रजनबी-सा जरूर महस्स कर रहा हूँ।"

"वह क्यों ?"

"कहीं आप मेरे आने का कुछ ऐसा-वैसा मतलब तो नहीं निकालतीं?"

''ऐसा-वैसा का क्या मतलव ?''

''में यहाँ बड़ी सद्भावना लेकर प्राता हूँ।''

"क्या किसी ने अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया है यहाँ आपसे ?"

"नहीं तो।"

"फिर ग्राप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं ?"

"तकल्लुफ़ नहीं करता, सावधानी बरतता हूँ।"

"अवश्यकता से अधिक सावधानी बरतना अच्छा नहीं होता।"

''श्रापका नौकर कहाँ है ?"

"वह भी बाहर गया हुआ है। क्या बात है ? आप कुछ nervous से हो रहे हैं।" "जी—में सोच रहा था कि ज्ञाप खकेली हैं।"

शीला फिर खिलखिलाकर हँस पड़ी श्रीर श्रलमारी की श्रीर गई। श्रलमारी खोली, कुछ बिस्कुट निकाल श्रीर एक प्लेट में रखकर राज को पेश किये।

"इन्हें खाइए और श्रकेलापन महसूस न कीजिये।"

"आप कहीं जा रही थीं ?"

"जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैं आपका इन्तज़ार कर रही थी।"

"क्यों मज़ाक कर रही हैं न्राप ?"

"यानी मैं श्रापका इन्तज़ार भी नहीं कर सकती ? श्राप विस्कुट खाइयेगा। तब खीकर बात कीजियेगा।"

"श्राप बहुत चालाक हैं!" राज ने श्रपनी कमजोरी छिपाते हुए कहा।

"श्राप काफ़ी शर्मीले हैं—" शीला ने मुस्कराकर कहा श्रीर श्रपने होंठों पर ज़बान फेरते हुए बिस्कुट खाने लगी।

"राज साहब, ग्रापने हमारा नाच कभी नहीं देखा ?"

''जी नहीं।"

<u> ج</u>و

"कहिये तो श्रभी नाचकर दिखाऊँ ?"

"अगर यापकी अम्मी या गई" तो ?"

"वे देखकर ख़ुश होंगी।"

"अगर नाराज़ हो गई"?"

"तो मैं उन्हें मना लुँगी।"

शीला श्रपनी दुर्सी से उठी और राज की दुर्सी के पीछे खड़ी हो गई।

"राज साहव आपकी profile अच्छी है। अगर आप फ़िल्म में काम करें तो सचमुच हीरो बन सकते हैं।"

शीला उसके पीछे खड़ी थी। राज श्रगर चाहता तो शीला की गर्दन में दोनों बाहें डालकर उसके चेहरे को श्रपने होठों के पास ला सकता था, चूम सकता था।

"त्रापने कभी कोशिश नहीं की ?" एककर, उत्तर न पाकर "बानी किल्म में काम करने की।"

राज चुप रहा। वह केवल यही सीच रहा था कि वह कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जो शीला को बुरी लगे। उसने सामने बड़े छाइने में देखा—शीला उसके पीछे खड़ी थी। दोनों की निगाहें छाइने से टकरा गईं।

मस्तिष्क का कोना-कोना विस्फुटित हो गया—मन चीख़-चीख़कर कहने लगा — 'शीला तेरे पीछे खड़ी हैं, तेरे बिलकुल निकट, बिलकुल समीप, इतनी समीप कि तू उसे पकड़ सकता है, उसे छू सकता है, श्रापनी बना सकता है।'

राज ने ग्रपना हाथ शीला के हाथ पर रखा। शीला खडी रही, उसने कुछ न कहा। राज का दिल धक-धक करने लगा। उसकी दोनों बाहें शीला की गर्दन में पड़ गहीं और उसने एक भटके से शीला को भुकाकर उसके होंठों को चुम लिया और देर तक उनको चुमता रहा श्रीर शीला ने कुछ न कहा। राज के होंट शीला के होंटों पर कँपकँपाते रहे, श्रीर फिर कॅपकॅपाते हुए कपोलों की श्रीर बढ़ गए जहाँ हंस के पँखों श्रीर कश्मीरी शालों-जैसी नर्मी श्रीर कोमलता थी। वहाँ से वे आँखों की ओर. और फिर उसकी श्वेत गर्दन की तरफ या गए जहाँ एक काला तिल था। शोला का श्राधा शरीर राज की वाहों में था श्रीर शीला खामोश थी। शीला की श्राँखें वन्द थीं। राज ने श्रपने होंठों से शीला की पलकों को चमा-कितनी लम्बी श्रीर काली-कालो पलकें थीं। श्रीर फिर उसकी निगाहें शीला की छातियों की श्रोर चली गईं जो घायल पिचयों की तरह फड़फड़ा रही थीं। उसका शरीर प्रज्वलित हो उठा और कानों में ग्राग-सी लग गई। उसके शरीर में ज्वालामुखी की गर्मी भर गई थी। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शीला तुरन्त उसकी गोद से चौंककर उठ खड़ी हुई। राज भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।

शीला ने उसे बैठने को कहा और श्राइने में जाकर वाल सँवारने लगी श्रीर फिर लिपस्टिक लगाई। वह मुस्कराती हुई गई श्रीर दरवाज़ा खोल दिया। उसका नौकर अन्दर दाखिल हुआ।

राज ने नौकर को देखा, उसका टाइस बँधा — कहीं शीला की माँ च्या जाती या उसका भाई। शीला ने नौकर को कोई चीज़ लेने के लिए फिर बाहर भेज दिया।

"श्रापने तो गाजब कर दिया राज साहब, श्रमर माता जी श्रा जातीं तो ?"

"मैं वास्तव में शर्मिन्दा हूँ, शीला !"

"ग्राप ग्रपनी भावनाओं पर क़ावू नहीं रख सकते।"

"मैंने बुरी बात नहीं की। मेरा दिख चूमने को चाहा श्रीर मैंने श्रापको चूम खिया।"

"श्राप वहशी हैं। इतने ज़ोर से चूमा है कि भेरा निचला होंड कट गया।"

"दिखाइये तो !" राज ने उन होंठों को फिर देखना चाहा। "साहब दर रहियेगा।"

राज कुछ भेंप-सा गया। क्या सचमुच उसकी हरकत निन्द्नीय थी! श्राखिर उसने क्या किया था—केवल शीला को चूमा था। श्रीर चूमने की इच्छा श्रीर इस इच्छा की पृर्ति कोई बुरी बात न थी। स्त्री से प्रेम करना कोई हीनता नहीं! श्रार उसने पूछा होता यानी इजाज़ल ली होती श्रीर वह ना कर देती तो वह क्या करता? श्रार शीला की मर्ज़ी न होती तो वह उसके पीछे क्यों खड़ी होती? क्या हर एक लड़की यों राज की कुरसी के पीछे खड़ी होती? श्रार शीला के दिल में उसके लिए प्रेमयुक्त भावनाएं न होतीं तो वह इतनी देर चुप क्यों रहती? पहले ही भटके में उसने क्यों थप्पड़ रसीद न कर दिया! वह चुप क्यों हो गई? क्यों उसने श्रपने को उसकी गोद में समर्पित कर दिया श्रीर चूमने की इजाज़त दे दी थी? क्या शीला उस समय खुश न थी?'

"श्राप क्या सोच रहे हैं ?"

"अब सुके इजाज़त दीजियेगा।"

''फिर कव आइयेगा ?"

"श्रव शायद न या सक्ँ।" राज ने उसे छेड़ते हुए कहा। "नुलियेगा नहीं !" शीला ने उसकी घोर कनिख्यों से देखा। जब राज जाने लगा तो शीला ने फिर पूछा-''बताइये कब आइयेगा ?'' "एक-डो डिन बाद।" ''लेकिन श्रवश्य।''

राज कमरे से बाहर निकल गया। रास्ते में उसे शीला का नौकर मिला। उसने घूरकर राज की ओर देखा और अच्छी तरह राज को सिर से पाँच तक देखा। राज का माथा एक सैकिएड के लिए ठनका, लेकिन फिर यह ग्रागे बढ़ गया। जब वह नीचे सड़क पर पहाँचा तो रात श्रॅंधेरी श्रीर काली हो चुकी थी। समृद्ध गहरा श्रीर काला हो गया था, परन्त श्राकाश पर तारे निखर आए थे। मैरीन लाइन पर विजली की बत्तियाँ और सन्दर दिखाई दे रही थीं। स्राज राज बहुत खुश था। सचमुच खुश था। जब वह घर पहुँचा तो ग्राधी रात बीत चुकी थी। उसके कमरे में एक आनन्ददायक ख़ामोशी और ऋँधेरा था। विस्तर पर स्तेटने के बाद भी यह शीला के होंठों के दबाव का अनुभव कर रहा था-वे होंठ कितने कोमल और कितने गर्म थे। उन्हें चूमकर कितने ग्रानस्द का ग्रनुभव हुन्रा था। वह ग्रभी तक उन चुम्बनों के ग्रानस्द में द्वा हुआ था। उसने जीवन में पहली बार एक लड़की के होंठों को चमा था, और उस लड़की के होंठों को जिसने अपनी मरज़ी और अपनी इस्का से अपने को उसे सौंप दिया था और जिसे किसी बात का लोभ न था, रुपयों की चाह न थी-केवल प्रसन्नता और ज्ञानन्द की प्राप्ति ही एक-मात्र जिसका ध्येय था। इन्हीं सुखद चर्णों की स्मृति में उसे नींद श्रा गई।

## २१ :

दिन काफ़ी चढ़ चुका था ग्रौर सूरज की नर्म किरणें राज को जगाने के लिए उसके बालों को चूम रही थीं। राज बिस्तर से उठा, गुसलख़ाने गया, मुँह पर ज़रा-सा पानी छिड़का और बाहर निकल गया ! आज पर वह प्रसन्न था और उसे हर एक चीज़ सुन्दर और रूपवान दिखाई दे रही थी। राज ने इधर-उधर देखा—एक कौम्रा सामने दीवार पर बैटा चोंचें मार रहा था। सामने के पेड़ पर दो कबूतर इटला-इटलाकर एक- दूसरे के म्रागे-पीछे फिर रहे थे। दो नारियल के लम्बे-लम्बे यृच म्रापस में कानाफूँसी कर रहे थे म्रीर दूर समुद्र की लहरें किनारे को चूस रही थीं।

श्राज उसके जीवन में उदासी कम थी. प्रसन्नता का भाव था। वह अपने को हल्का-हल्का अनुभव कर रहा था जैसे जीवन में ऋछ मिल गया हो... जैसे उसने जीवन का लच्य प्राप्त कर लिया हो। अभी तक उसके होंठों पर शीला के होंठों का मजा ताजा था। क्या यह केवल श्राकस्मिक घटना थी कि उसके सोये हुए जीवन में वहार श्रपना श्राँचल फैलाये आ रही थी ? बहार आई हो नहीं थी बल्कि उसने बहार की सुगन्ध को सूँ घा भी था, उसके फल को चखा भी था। जीवन का रूप जितना कोमल श्रीर मोहक हो जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की श्रोर मैत्रीपूर्ण भावनाश्रों से देखता है। जीवन कितना घिनौना रूप धारण कर लेता है जब इनसान इनसान को बहशियाना निगाहों से देखता है। क्या शीला को सचमुच राज से प्रेम हो गया था या केवल राज की शीला से प्रेम हुआ था ? 'अगर शीला को राज से प्रेम न होता तो'-श्रौर वह यह सोचकर एक गया। सामने एक गाय खड़ी थी जिसके थनों को एक मासम बछड़ा मुँह लगा रहा था। उसे देखकर गाय ने बछड़े के एक लात जमाई, लेकिन बछड़ा माँ के थनों के साथ चिपटा रहा। राज त्रागे बढ़ गया। दोनों स्रोर साडियाँ थीं स्रीर बीच में रास्ता था- होटा-सा रास्ता । उसने पास की भाड़ी से एक टहनी तोडी, उस पर से पत्ते साफ़ किये और दाँतन करने लगा। दाँतन करते-करते वह सड़क पर चलने लगा। जब वह कच्ची सडक छोडकर कोलतार की सडक पर पहुँचा तो उसे एक माँ और दो बच्चे दिखाई दिये। दोनों बच्चे बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देख रहे थे। वे उँगली छुड़ाकर सड़क पर भागने लगे। माँ उनके पीछे भागी और उसने हँसते हुए दोनों की जा पकड़ा। वह एक बच्चे को एक छोर छौर दूसरे को दूसरी छोर

03

लेकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई; क्योंकि दर से एक लारी आ रही थी। लारी पास से गुज़र गई, मानो एक बड़ी खाफ़त टल गई छौर मों अपने बच्चों की उँगलियाँ पकड़े हुए बड़े आराम से आगे बढ़ गई। हवा ज़ोर-ज़ोर से चलने लगी। हवा का एक फ्रोंका आया और उसके बालों को चुमता हुआ आगे बढ़ गया। राज देर तक सडक पर खड़ा होकर फैली हुई प्रकृति को देखता रहा। सामने भूमि फैली हुई थी और उस पर माड़ियों के अतिरिक्त कुछ न था। जब समुद्र में ज्वार की लहरें उठतीं तो समृद्ध का पानी इचर श्राता और इस सारे भूमि के दकड़े को जलमग्न कर देता। यह दश्य बड़ा श्रद्भुत होता श्रौर पूर्णमासो को रात को तो और भी अदभुत होता। चारों ओर पानी-ही-पानी---अपर चाँदनी, शीतल, श्वेत, शान्तिदायक और कोमल-कई बार वह किनारे पर इस चाँदनी में नहाया था। लेकिन उन दिनों वह अकेला होता था, सिवाय चाँद ग्रीर चाँदनी के, ग्रीर फैली हुई पानी की विस्तृत चादर के दूसरा कोई उसका संगी न होता। क्या एक रात शीला उसके साथ इस तट पर आयगी और वे दोनों इस चांदनी में नहायंगे ? इस तट पर बैठकर इस दश्य को एक साथ निहारें गे ? दूर तक नारियल के वृत्त त्रापस में गले मिलते रहेंगे, हवा करीट भरती हुई चलती रहेगी थ्रौर समुद्र की लहरें उनके पग चूम-चूमकर समुद्र में लौटती रहेंगी ? वह यह सोच रहा था कि एक लारी ने हार्न बजाया। वह चौंककर एक श्रोर खड़ा हो गया। चाँद की चाँदी-जैसी चाँदनी के बजाय सरज की गर्म, तेज़ और भेदती हुई किरणें उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। यह कितनी सुन्दर धूप थी जो इतने प्यार से उसे चूम रही थी। बहुत देर तक वह घूमता रहा, फिर घर की श्रोर लौटा। श्राज उसका जी चाह रहा था कि वह हँसकर लोगों से बातें करे। कोई परिचित मिल जायगा तो वह उसे चाय पिलायगा, गप्पें हां केगा और किसी अच्छे रेस्तरों में खाना खिलायगा। राज को ऐसा श्रनभव हो रहा था जैसे वहुत समय बाद उसे छुटी मिली है और वह इस छुटी के दिन को पुरे मजे श्रीर मनमाने ढंग से बिताना चाहता था ताकि उसके मस्तिष्क पर जो बोम्स वर्षों से पड़ा हम्राथा वह हल्का हो जाय, शोक और उदासी के स्थान पर प्रसन्नता और उछास का राज्य हो जाय।

यह सोचते-सोचते वह सामने वाले कॉक्की-हाउस में चला गया। इस कॉक्की-हाउस में बहुत लोग आते थे, कॉक्की पीते थे, गप्पें हॉकते थे और चले जाते थे। वह एक इसीं पर बैठ गया। बैरा आया। उसने कॉक्की का आर्डर दिया और खाने को कुछ चीज़ें मँगाई। बैरा चला गया और वह इधर-उधर देखने लगा। लोग बहुत कम थे। यहाँ बारह बजे के बाद काफी भीड़ हो जाती थी। वह किसी परिचित व्यक्ति को हुँ दना चाह रहा था। सहसा उसकी दृष्ट सामने वाले दरवाज़े की ओर गई—एक जानी-पहचानी शक्त दिखाई दी। राज ने मस्तिष्क पर बहुत जोर दिया परन्तु आगन्तुक का नाम याद न आया। कहीं-न-कहीं उसे देखा अवश्य था—शायद वार में; देखा एक ही बार था; कहीं तो देखा अवश्य ही होगा। आगन्तुक उसके पास से निकला। उसने भी राज को पहचानने का प्रयास किया—वह एक स्राग के लिए ठिठक गया।

''मैंने श्रापको कहीं देखा है," राज ने हिचकिचाते हुए कहा। ''मैं भी यही सोच रहा था कि श्रापको देखा श्रवश्य है, बैठिये।"

''म्रोह! याद श्राया। शायद म्रापको रेख में देखा था, शीला के साथ।''

"बिलकुल ठीक," राज ने हड़वड़ाते हुए समर्थन किया, "मैं श्रीर शीला चाय पी रहे थे। मेरा नाम राज है।"

''ग्रौर मेरा नाम रमेश।"

''आप कॉफ़ी पियेंगे ?"

"जी, श्रवश्य पिऊँगा।"

राज ने रमेश की श्रोर देखा—काफ़ी सुन्दर श्रादमी था। लेकिन ऐसा लगता था कि उसे अच्छा भोजन नसीब नहीं होता, तभी उसके चेहरे की रंगत फीकी-फीकी थी। कमीज उच्छ में ली-सो थी श्रोर दाई श्रीर का कॉलर कुछ फटा हुशा था। सिर के बाल सँवारे हुए थे श्रीर चेहरे पर गम्भीरता श्रोर उदासी कलकती थी—ऐसी गम्भीरता श्रीर उदासी जो विचारशीलता श्रीर गहरे श्रध्ययन से उत्पन्न होती है। ऐसी सूठी श्रीर उपरी उदासी नहीं जो श्रीमका को शास न करने के कारण

अक्सर चेहरों पर फलक आती है।

"उस दिन बड़ी संजिप्त-सी मुलाकात हुई थी। न में ग्रापको जान सका श्रौर न श्राप मुक्ते।"

इतने में बैरा आ गया। राज ने बैरे को एक कॉकी और लाने का आर्डर देकर रमेश से पूजा—

"क्या खायंगे चाप ?"

"कुछ नहीं, केवल गर्म पानी। हाँ, उस दिन वार्ते भी क्या होतीं, आप शीला के साथ थे। आप शीला को कब से जानते हैं?"

"उस दिन पहली ही गार मुलाकात हुई थी।"

"श्रोह।"

"और आप ?"

"में उन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ, परन्तु सिवाय जानने के श्रौर किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखता। एक बार 'शो' में मुलाकात हो गई थी—सुके उनका नाच पसन्द श्राया था। बस वही परिचय की पहली सीढ़ी थी। इसके बाद श्रागे वढ़ने का साहस न हुश्रा श्रौर हालात ने इआज़त न दी।"

"हालात ने इजाज़त न दी ? क्या सतलब आपका ?" राज ने कॉफ़ी पीते हुए प्छा।

रमेश कुछ देर के लिए चुप हो गया, जैसे समुद्र के तल तक पहुँच-कर फिर ऊपर उभर रहा हो।

''श्रच्छा यह बताइये कि श्राप क्या काम करते हैं ?"

"काम करता था, अब तो बे-काम हूँ।"

''पहले क्या करते थे ?''

"एक फर्म में नौकर था।"

"फर्म क्या हुई ?"

"दिवाला निकल गया। श्रीर श्राप क्या काम करते हैं ?" राज ने वही गम्भीरता से प्रश्न किया।

"काम तो मैं बड़ा अच्छा करता हूँ लेकिन शायद आपके पसन्द न आयगा।" "सम्भव है कि आपका काम मुक्ते पसन्द न आय, परन्तु आप मुक्ते बेहद पसन्द आए हैं।"

"साहव मैं—" वह सहसा रक गया और इधर-उधर देखने लगा।

''श्राप कहते-कहते रुक क्यों गए ?"

"वास्तव में पहले में एक गवर्नमेखट श्रॉफिस में नौकर था। वहाँ चापलूसी न कर सका। श्रपने श्रास्म-सम्मान का स्वयं हनन न कर सका। जी चाहा कि बाहर श्राकर व्यापार करूँ, लेकिन व्यापार में लूट- खसोट श्रोर शोधण देखा। उसमें भी मन न लगा। साम्यवाद पर कितावें पढ़ने लगा—इस तरह कम्युनिस्ट बन गया। पाँच-छः साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। वास्तव में यह जीवन मेरी रुचि के श्राकुल सिद्ध नहीं हुश्रा, यानी जिस युग में हम जी रहे हैं उसकी ब्यवस्था बहुत दूषित है। एक ईमानदार व्यक्ति बिना श्रपने स्वाभिमान को छचले, प्रगति नहीं कर सकता।" रमेश फिर इधर-उधर देखने लगा जैसे किसी को हूँ रहा हो। उसने जल्दी से कॉफ़ी पी डाली।

"आप कहाँ रहते हैं ?"

"यहाँ पास ही रहता हूँ ?"

"क्या आपने शादी कर ली है ?"

"जी नहीं।" रमेश जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।

"कहाँ जा रहे हैं, आप ?"

"अपने घर।"

"क्या मैं भी ग्रापके साथ घर तक चल सकता हूँ ?"

"शौक से।"

राज ने कॉफ़ी पी ली थी। बैरा ग्राया, बिल चुकाया गया श्रीर वे दोनों बाहर निकल श्राए। बस में बैठकर वे एक स्टेंग्ड पर उतरे। पास के एक मकान में गये। दूसरी मंजिल पर एक कमरे के सामने पहुँच-कर रमेश ने जेव से चाबी निकाली, कमरा खोला श्रीर दोनों ने श्रम्दर प्रवेश किया। कमरा सजा हुआ न था। केवल किताबें ढंग से रखी हुई थीं। कोई पलंग न था। बिस्तर ज़मीन पर बिद्धा हुआ था और ऐश-ट्रे में सिगरेट के कुछ दुकड़े निर्जीव लाशों की भाँति पड़े थे।सामने की दीवार पर लेनिन और स्टालिन के चित्र, मेज़ पर बिखरे हुए काग़ज़ों के अति-रिक्त क़लम और दवात। खूँटी पर कुछ कपड़े लटक रहे थे। कोने में एक टीन का बक्स था, जिसमें ताला था ही नहीं।

"यही मेरी दुनिया है। सिगरेट पीजियेगा।"

"जी, मैं सिगरेट नहीं पीता।"

"यह त्राप अच्छा करते हैं। दुनिया में सिगरेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके पीने से किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। डॉक्टर ने सुभे मना किया है परन्तु यह मुँह को लगी है, छूटती ही नहीं।"

"ग्राप कहाँ तक पढ़े हैं ?"

"ग्रापका क्या विचार है ?"

"मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं !"

"श्रापका सवाल काफी हास्यजनक है। पढ़ा हुआ तो एम० ए० तक हूँ। इंगलिश में एम० ए० किया है, लेकिन इस पढ़ाई ने कुछ नहीं सिखाया। केवल शेक्सपीयर के ड्रामों से ऋछ सीख पाया हूँ। बाक़ी पढ़ाई तो निष्फल ही रही।"

"त्रापने यह जीवन क्यों श्रपनाया ?" राज ने बात की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हुए कहा।

"मैंने ग्रापको पहले ही बता दिया कि मुक्ते यह भूठा, श्रप्राकृतिक जीवन तिनक भी पसन्द नहीं। पहले मैं सोचता था कि कोई एक पुर्ज़ा ख़राब है परन्तु श्रव ज्ञात हुआ कि इसका कोई एक पुर्ज़ा ही नहीं, यह सारी मशीन खराब है।"

"मशीन से क्या सतलब ?"

"इस युग से।"

"तो ग्राप कांग्रेस-संस्था के सदस्य क्यों नहीं बन गए ?"

''कांग्रेस का कोई उद्देश्य और लच्य नहीं है। ये केवल शासन करना

चाहते हैं। तीन वर्षों में इन लोगों ने क्या किया है ? श्राप भी शिचित हैं। श्राप ही बताइये कि तीन सालों में इन्होंने स्थिति में क्या सुधार किया ? क्या बेकारी कम हुई ? क्या चीज़ों के मृत्य घटे ? क्या जनता का जीवन-स्तर ऊँचा हुशा ? क्या फुटपाथ पर सोने वालों को घर मिले ? श्राख़िर इस श्राज़ादी का क्या फायदा जिससे नंगे शरीर न दक सके, जिससे पेट न भर सके, रहने के लिए मकान न मिलसके शीर करने के लिए काम-काज न मिल सके ? बताइये राज साहब, इस श्राज़ादी श्रीर उस गुलासी में क्या श्रन्तर है ?"

"लेकिन धीरे-धीरे सब-कुछ हो जायगा—कांग्रेस को श्रभी कुछ श्रीर समय दीजिये।"

"क्या आप अख़बार पढ़ते हैं ?"

"कभी-कभी।"

"याप हर रोज़ अखवार पढ़ा कीजिये, तब धापको मालूम होगा कि लोगों की दशा कितनी बिगड़ती जा रही है। मैं तो केवल यह कहता हूँ कि यदि बेकारी दूर नहीं कर सकते तो ब्लेक-मार्केट बन्द कर दें। यह तो उनके बस की बात है। केवल सिगरेट धौर शराब बन्द करने से क्या लाभ ? धाप जीवन की मूल समस्याधों को नहीं सुलक्षा सकते तो कम-से-कम ब्लेक-मार्केट ही बन्द कर दो। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। यह पूँजीवाद का युग है और इस युग में ऐसी ग्रसामा-जिक कुरीतियाँ चलती रहती हैं। जब तक इस युग को न बदला जायगा, तब तक हालत नहीं सुबरेगी। धाप कुछ खायंगे ?"

"अभी तो कॉफी पीकर आये हैं हम लोग।"

"ग्रन्छा ! क्या विचार है ग्रापका इन बातों के सम्बन्ध में ?"

''भैंने कभी सोचा नहीं।''

"श्राप श्रजीव श्रादमी हैं। श्राप पढ़े-िलखे हैं। कभी-कभी इन बातों पर श्रवश्य विचार कीजिये कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है। श्रगर श्राप-जैसे लोग इन बातों पर विचार न करेंगे तो कौन करेगा? श्राखिर यह ऐसी बात नहीं जिस पर सोच-विचार न किया जा सके था इन कठिनाइयों का हल न द्वाँ हा जा सके। राज साहब, दूसरे देशों की घोर देखिये, वे कितनी जल्दी प्रगति कर रहे हैं। रूस को देखिये। हाल ही में हुई चीन की क्रान्ति को देखिये। इन देशों में जनता की दशा एकदम सुधार दी गई है। मूलों घौर नंगों को अन्न, नौकरी घौर वस्त्र छादि दे दिये गए हैं। उन्होंने देश से अधा-चार को जड़ से उखाड़ फेंका है। घौरतों को मर्द के समान दर्जा दिया है। जागीरदारी व्यवस्था को खत्म किया है घौर साम्यवाद की नींव रखी है। चागर रूस चौर चीन चपने देश से बेकारी, अधाचार, वेश्या-वृत्ति घौर व्लैक-मार्केटिंग को दूर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते ? यह सीधी-सी बात है जो हर साधारण व्यक्ति की समस्त में घा जानी चाहिए।"

"तो क्या पूँजीवाद के युग में रहकर हम बेकारी और भूख को नहीं मिटा सकते ?"

"जी नहीं, विलक्कल नहीं। अमरीका में पूँजीवाद अपने शिखर पर है। वहाँ भी बेकारी है, वहाँ हिट्सियों पर अत्याचार किया जाता है, गुलाम रखकर उनसे काम लिया जाता है। वहाँ औरतें वेश्या बनकर शरीर बेचती हैं और आज अमरीका जो-कुल कर रहा है वह आपकी आँखों के सामने है। पहले बिटिश-साम्राज्य समस्त एशिया में अपने पंजे गड़ाये हुए था, अब अमरीकी साम्राज्य सारे संसार को डालर का गुलाम बनाये हुए है।"

"लेकिन अमरीका के लोग तो बहुत सीधे-सादे होते हैं ?"

"मुक्ते ध्रमरीका को जनता धौर वहाँ के साधारण लोगों से कोई वैर-भाव नहीं। लेकिन जो लोग शासन चलाते हैं, जिनके हाथ में ताकत है, वे एटम बम के जोर पर राज्य करना चाहते हैं। ध्रापने देखा कोरिया की लड़ाई..."

''वहाँ तो उत्तरी कोरिया वालों ने पहले आक्रमण किया।"

"अरे साहब, जड़ाई उत्तरी श्रीर दिच्यी कोरिया वालों के बीच थी। कोरिया एक प्रदेश है, वहाँ एक जाति के लोग रहते हैं। श्रमरीकनों ने इस प्रदेश के दो भाग कर दिये ताकि कोरिया का श्राधा भाग उनके श्राधीन रहे, हवाई श्रद्धे उनके पास रहें, श्रीर जब तीसरा महायुद्ध श्रारम्भ ही तो ये लोग इन श्रङ्कों को रूस के विरुद्ध प्रयोग में ला सकें। ये तो सीधी-सादी-सी बातें हैं। इन्हें बताने की श्रावश्यकता नहीं। मेरा विचार है कि श्राप मेरी इन राजनीतिक बातों से श्रवश्य तंग श्रा गए होंगे। श्राप श्रपनी बात कहियेगा।"

"मैं वास्तव में आपकी बातें सुनने आया हूँ। आप काफ़ी दिख-चरप आदमी नज़र आते हैं।"

"साहव, मैं चिड़ियाघर का पत्ती नहीं हूँ कि छाप मुक्तमें इस प्रकार की दिलचरपी लें। फिर भी हर छादमी को छपने जीवन-निर्माण का अधिकार है और मैंने इस छास्त-व्यस्त सामाजिक दशा में छपने लिए यह रास्ता निकाला और इस रास्ते पर अग्रसर हूँ और कम्युनिस्ट-पार्टी में काम करता हूँ।"

"आप यहाँ अकेले रहते हैं ?"

"जी हाँ।"

"श्रापने शादी क्यों नहीं की ? मैंने कम्युनिस्टों के सम्बन्ध में बड़ी श्रद्भुत बातें सुनी हैं कि ये लोग गन्दे रहते हैं, सिर के बाल नहीं मुँड्वाते, दाँत साफ़ नहीं करते, काम नहीं करते, सिगरेट बहुत पीते हैं।'

"लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना कि कम्युनिस्ट जेलों में गोली किस प्रकार खाते हैं। लाल भण्डे को किस तरह फँचा उठाए रखते हैं, और किस साहस और संयम से आगे बढ़ते हैं। अपने देश की आज़ादी के लिए भर मिटते हैं। आज कांग्रेस-सरकार की गोलियाँ कौन खा रहा है? किसने शासकों की गोलियाँ अपनी छाती पर सही हैं? कौन थे वे शूरवीर नवयुवक जिन्होंने सलीम जेल और नासिक जेल में गोलियों का सामना किया और जवानी ही में मौत का शिकार हुए? क्या हमने प्यूचक पैदा नहीं किये जो पार्टी की आवाज़ सुनकर मौत के मुँह में कूद पहें? यह आप ठीक कहते हैं कि कम्युनिस्ट लम्बे बाल रखते हैं। जम्बे वाल रखना कोई दोष नहीं। बाल तो टण्डन जी के भी लम्बे हैं। बाक़ी अच्छे और खुरे साथी हर एक पार्टी में होते हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि हम लोग अपनी गलती मान क्षेते हैं और दूसरे नहीं

"श्रापसे मिलकर सुके सचसुच बहुत प्रसन्नता हुई है श्रीर श्रापकी बातें सुनकर मन से बहुत-से संशय दूर हो गए हैं। परन्तु यह श्रीर बताइये कि श्रापने विवाह क्यों नहीं किया ?"

"भाई पहली बात तो यह है कि आजकल इतने रुपये नहीं होते कि आदमी निर्वाह कर सके, विवाह कर सके। और अगर विवाह करेगा तो बच्चे भी पैदा होंगे। फिर उनकी पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध भी होना चाहिए। केवल बच्चे पैदा करने से क्या लाभ ?"

"और प्रेम ?"

"किया है, श्रवश्य किया है, श्रीर श्रगर कभी श्रवसर मिला तो श्रवश्य करूँ गा। परन्तु विवाह करने के लिए मुक्ते एक ऐसी जीवन-संगिनी चाहिए जो मेरे साथ चल सके, मेरे रास्ते में रोहा न श्रटकाये, मेरे लिए एक जटिल समस्या वनकर न रह जाय। बल्कि यों कहो कि हम दोनों क़ाफिले के साथ चलते रहें श्रीर क़ाफिला श्रागे बढ़ता चले। श्रभी तक ऐसी लाइकी नहीं मिली इसीलिए विवाह नहीं किया।"

"अोर अपनी काम-वासना को कैसे शान्त करते हैं आप ?"

"जब सामने एक लच्य, एक उद्देश्य हो तो उसके आगे काम-वासना क्या महत्त्व रखती है ? जब हम मौत से नहीं डरते तो जीवन के अन्य ऐश्वर्य त्यागने ही पड़ते हैं।"

''क्या भ्रापको मौत से डर नहीं लगता ?"

"लगता है, श्रीर श्रवश्य लगता है। जीवन से कीन प्यार नहीं करता? राज, श्रीरत से कीन प्यार नहीं करना चाहता? इस नोले श्राकाश श्रीर फुली हुई पी से किसे प्यार न होगा? श्रपनी माँ श्रीर श्रपने बच्चों के साथ रहना कीन नहीं चाहता? श्राखिर मैं भी एक इनसान हूँ। एक सम्पूर्ण जीवन बिताना चाहता हूँ। परन्तु जब हाजात ऐसे हों, जब वातावरण ऐसा दूषित हो कि एक सच्चा-सीधा व्यक्ति भली प्रकार सुखमय जीवन न बिता सके तो प्रत्यच है कि वह इन हाजातों को बदलने की कोशिश करेगा। श्रीर मैं यह जानता हूँ, मुने ही क्या,हम सब कम्युनिस्टों को यह ज्ञात है कि हमको मौत का सामना करना पड़ेगा। इस नए जीवन के श्रधपंथी हैं। हम नए युग की मशाल हैं।

हम नई चेतना के दीप हैं। ग्रगर एक दीप बुक्त जाता है तो कोई वात नहीं। दसरा दीप उसकी जगह ले लेता है। हमारे साथ सचाई है, मानवता है, समस्त संसार की जनता है। इसलिए समे विश्वास है कि अन्त में जीत हमारी ही होगी । सम्भव है कि मैं इस युद्ध में, सचाई, मानवता और शान्ति के संवर्ष में मारा जाऊँ। लेकिन इस मौत का मुक्ते दुःख न होगा, तनिक भी पछतावा न होगा-" यह कहकर रमेश चप हो गया। एक चण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुत समय बाद राज ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आया था जिसका कोई उसल था, जिसका वास्तव में कोई सिद्धान्त था। जिसके जीवन का एक निश्चित मार्ग था। जीवन को नए साँचे में ढालने की जिसमें लगन थी। इस चातावरण को बदलने की जिसमें गहरी चाह थी। जीवन से प्यार था। मौत से टक्कर लेने की शक्ति थी। उदासीनता, श्रसफलता श्रीर यन्य कठिनाइयों का सामना करने का साहस था। इस वातावरण को बदलकर एक नई दुनिया बसाने की लालसा श्रीर इच्छा थी। केवल इच्छा ही नहीं थी बल्कि वह इस पथ पर श्रमसर था। वह सोच-विचार नहीं कर रहा था, वह दोराहे पर नहीं खड़ा था, वह काम कर रहा था। राज ने सोचा कि रमेश जवान है। वह बड़ी श्रासानी से एक सुन्दर लड़की से शादी कर सकता है। वह पड़ा-लिखा है और आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकता है। वह विवेकशील है श्रीर थोड़े-से परिश्रम से उच्च पोज़ीशन तक पहुँच सकता है। लेकिन उसने यह शस्ता नहीं श्रपनाया । श्राखिर क्यों ? इसी लिए कि जीवन दु:ख, विपाद श्रीर निराशा से इतना असहा और बोमल हो गया था कि उसे बदलने की श्रावश्यकता थी। रमेश की बातों ने राज के दिल में एक श्राग-सी लगा दी। उसे जीयन के एक नए रास्ते का पता दिया। वह वहाँ से उठा, रमेश से साम्यवाद के विषय की कुछ कितावे लीं और फिर मिलने का यचन देकर कमरे से बाहर आ गया।

## २३ :

थे और हवा ज़ोर-ज़ोर से चल रही थी। वह दिन-भर का थका हुआ था। आज उसने जो भरकर खाना खाया था। रसेश की बातें सुनी थीं। रमेश की बातें उसके मिस्तष्क पर श्रंकित हो गई थीं। उसे एक नया रास्ता मिल गया। उसके मिस्तष्क के श्रन्थकारमय कोनों में एक विजली-सी कोंध गई थी। उसे संसार को सुन्दर और सुखमय बनाने का सच्चा मार्ग मिल गया था। वह बहुधा श्रख़बार पढ़ा करता था। वेकिन केवल ख़बरें। उसने मार्थिसज्म, साम्यवाद, फ़ासिड़म और अन्य 'इज़्मों' के सम्बन्ध में सुना था। उसने इनके बारे में कुछ पढ़ा भी जरूर था, परन्तु उसका ज्ञान पूर्ण न था। श्राज उसने एक जीता-जागता पात्र देखा था जो श्राग की लपटों से खेल रहा था। जिसके साहस के श्रागे हर चीज़ छोटी और तुच्छ थी। वह यही बातें सोचते हुए कपड़े उतारने लगा। पतलून उतारकर वह पाजामा पहनने लगा श्रोर फिर वह दरवाज़े की श्रोर गया। एक लिकाफ़ा पड़ा हुआ था। यह ख़त तीरथ का था। उसमें लिखा था:

"प्यारे राज, पूना

में जब से यहाँ आया हूँ, तुम्हें खत न लिख सका। इसके लिए चमा माँगता हूँ। जब से यहाँ आया हूँ हमीदा मेरे साथ है। जिस बात की में आस मनाता था, जिन इच्छाओं और कामनाओं को में अपने वस में पालता था, वह पूरी होती हुई दिखाई पड़ती हैं। यह जीवन कितना सुन्दर है। मेरे पास एक कमरा है जिसकी खिड़की एक बाग़ में खुलती है। उस बाग़ में फूल खिले हुए हैं और इस समय हमीदा फूल तोड़कर अपने बालों में लगा रही है। मेरे सारे स्वप्न पूरे हो रहे हैं। आज हमीदा मेरे पास है। उसका हर साँस मेरी आत्मा में रचा हुआ है। मैं आज कितना खुश हूँ। मेरी रग-रग में प्रसन्नता और उत्तास की लहरें दौड़ रही हैं। इस समय मेरे पास सब-कुछ है। एक सजा हुआ कमरा, जेब में रपये और पहलू में हमीदा। मैंने कार गिरवी रख दी है। यह मेरी अन्तिम पूँजी थी। में अपनी इस अन्तिम पूँजी से जीवन की हर एक खुशी ख़रीदना चाहता हूँ। मैं हमीदा को रुपयों में नहला दूँगा। उसकी हर एक माँग और प्रत्येक इन्छा पूरी १०६

कर दूँगा ताकि उसको विश्वास हो जाय कि मैं सचमुच उसे चाहता हूँ। मुफ्ते वास्तव में उससे प्यार है। हमीदा मुफ्ते कुछ खिंची-खिंची-सी रहतो है। लेकिन वह जब से मेरे साथ शाई है श्रोर जब से उसका महबूव से साथ छूटा है वह कुछ उदास श्रोर शोकातुर भी दिखाई देती है। मुफ्ते श्राशा है कि धीरे-धीरे वह उसे भूल जायगी। श्राख़िर महबूव उसके लिए क्या करेगा? श्राज तक उसने क्या किया है? इस बात को हमोदा न कभी सोचती है श्रोर न इस पर विचार करती है। लेकिन यह सब-कुछ होते हुए भी श्रव हमीदा मेरा ध्यान रखती है। बिस्तर साफ रखती है, कपड़े निकालकर देती है, चाय बनाकर प्याला पेश करतो है श्रोर जब कभी बात करता हूँ तो हँसकर जवाब देती है।

मेरे लिए यह क्या कम है ? एक बात मैं तुम्हें अवश्य बताऊँ। मुक्ते द्विया के बनाने वाले पर बड़ा क्रोध श्राता है कि उसने मुक्ते कुरूप क्यों बनाया । लेकिन राज, मेरे पास रुपये हैं, धन है । श्रीर धन संसार में सर्वोच्च यस्त है। परमात्मा साची है कि आज मैं कितना खुश हैं। जब सुबह हमीदा नहा-धोकर एक सुन्दर-सी साड़ी पहनकर मेरे सामने जाती है ज़ौर सुरकराकर मंरी जोर देखती है तो सहसा मेरे मस्तिष्क पर मादकता की बदली छा जाती है। तुमने शायद हमीदा को ध्यान से नहीं देखा। उसके बालों को नहीं देखा कि वे कितने नर्म और मुलायम हैं। राज, मुक्ते उससे अगाव प्रेम है। मैं उसके विना नहीं रह सकता। लेकिन राज, रुपये धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। होटल का खर्च कम नहीं है। मित्र भी त्राते हैं और ये रुपये मैंने कार को गिरवी रखकर प्राप्त किये हैं। सुके विश्वास है कि अब कार नहीं मिल सकेगी। लेकिन जब रुपये ख़त्म हो जायंगे तो में क्या करूँगा ? कहाँ जाऊँगा, इस प्रेम का क्या होगा ? हमीदा का क्या होगा ? हो सकता है कि इस बीच में मैं हमीदा के हृदय पर पूर्ण-रूप से अधिकार प्राप्त कर लूँ। उसके मन में से महबूब का प्रेम उखाड़ फेंकूँ। वह सदा के लिए मेरी बन जाय। उसकी हर चीज़ मेरी अपनी हो जाय-उसके १०२ सुनहले बाल, उसके गुलाबी कपोल, उसका शरीर, उसकी छातियाँ,

उसकी मुस्कराहट, उसकी लजीली निगाहें, उसकी इठलाती हुई चाल, उसकी मधुर वाणी, उसका कठना, मेरा मनाना, उसका भागना, मेरा पीछा करना—सब-कुछ मेरा अपना हो जाय। आज मौसम कितना सुहावना है। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है और मैं देख रहा हूँ कि हमीदा ने एक गुलाब का फूल तोड़कर अभी-अभी अपने बालों में लगाया है और ह्सरा फूल तोड़कर अपने जूड़े में वाई और लगा रही है। जी चाहता है कि खिड़की में से कुदकर बाग़ में पहुँच जाऊँ और उसे अपने बाहु-पाश में बाँच लूँ और उन फूलों को चूम डालूँ जो उसके सुनहले केशों में शोभा पा रहे हैं।

में जानता हूँ कि इस खत को पढ़कर तुम अवश्य हँसोगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जीवन में है भी क्या ? रुपया, औरत और कुछ नहीं। लेकिन कभी-कभी यह विचार आकर सताने लगता है कि अगर रुपया खत्म हो गया तो ? जब रुपया खत्म हो जायगा तो मेरी क्या दशा होगी ? हमीदा की क्या दशा होगी ? लेकिन अब विदा दो, क्योंकि हमीदा मेरी आर आ रही है। वह खिड़की के पास आ गई है। वह अपनी मोह लेने वाली निगाहों से मुभे देख रही है और एक कोमल गुलाब के फूल को धोकर अपने होंठों से चूम रही है—अब आजा दो—में जाता हूँ। उसके पास जाता हूँ।

तुम्हारा— तीरथ''

जब राज तीरथ का पत्र पढ़ चुका तो उसे उसकी दशा पर दया आई। लेकिन वह काफ़ी समय तक इस प्रेम-कहानी के विभिन्न पहलुओं पर सोच-विचार करता रहा। हमीदा का ध्यान थ्याते ही उसे शीला का ध्यान हो ग्राया। सोई हुई आवनाएं फिर जागृत होने लगीं। उसने बिजली का बटन बन्द कर दिया और कमरे में श्रॅंधेरा छा गया। इस ग्रेंधेरे में वह सोने का प्रयास करने लगा। वह सोच रहा था—'तीरथ ग्रीर रमेश में कितना श्रन्तर है: दोनों मनुष्य हैं, पढ़े-लिखे हैं लेकिन दोनों के जीवन-मार्ग कितने पृथक्-पृथक् हैं। एक श्रोर प्रेम का श्रन्धा खड़ है श्रीर दूसरी श्रोर जन-सेवा की उच्च-भावना। एक श्रोर श्रमनो १०३

निजी इच्छाओं की पूर्ति का उद्देश्य है और दूसरी और समस्त देश-वासियों की प्रगति और समृद्धि का लच्य। एक ग्रोर एक स्त्री का शरीर पाने के लिए तीरथ अपना जीवन नष्ट कर रहा है और दूसरी ओर स्त्री-प्रेम है परन्त नियन्त्रित और उसके साथ-साथ जीवन को सुधारने का दृढ़ संकरूप । एक और रास-रंग की सहिफतों. रित्रयों की सरकराहटों श्रीर उनके बालों के लिए जान देना श्रीर दूसरी श्रोर देश की स्वतन्त्रता किसान-मज़दर-राज्य के लिए तहप, भूख और बेकारी मिटाने की निर-न्तर कोशिश और इस कोशिश में जान तक दे देने का संकल्प। यह कितनी महान कोशिश थी. इस कोशिश में मनष्य कितना महान और कँचा हो जाता है—जैसे हिमालय की चोटी। इस ऊँचाई पर पहुँचकर श्रार मन्ध्य को उह रय-पूर्ति के लिए जान भी देनी पड जाय तो कोई बात नहीं । किसी बात का दःख नहीं । ऐसी मृत्यु कितनी सुन्दर और गौरवपूर्ण होती है। ऐसी सृत्यु केवल शहीदों ग्रीर पुग्यात्मात्रों को ही नसीव होती है। लेकिन शीला..... ग्रार शीला उसकी जीवन-संगिनी वन जाय। जीवन-भर उसका साथ दे तो'-श्रीर इन्हीं विचारों के मामेले में उसे नींद ग्राने लगी। वह सो गया।

## 78

राज फिर शीला से मिलने गया। लेकिन शीला घर पर न मिली।
शीला को माँ का व्यवहार राज के साथ अव्हा न था। पहली बार वह
छुद्ध देर टहरा। दूसरी बार केवल पूछकर चला आया और किसी ने
उसे बैंटने तक को भी नहीं कहा। उस समय कमरे में उसकी माँ के
अतिरिक्त और कोई न था। वह पलंग पर लेटी हुई थी। ज्यों ही उसने
प्रवेश किया वह सँभलकर बैंट गई। राज ने शीला के बारे में पूछा।
शीला को माँ ने सिर हिला दिया और वह बाहर चला आया। न शीला
घर में थी और न उसका भाई। राज ने सोचा कि शायद शीला उससे
मिलना नहीं चाहती। परन्तु मन के एक कोने से आवाज़ आती थी कि
'उससे एक बार मिलकर पूछ तो लो—शायद कोई बात हो। वह इ.छ

फिर उससे न मिलना।'—इस प्रकार कई दिन बीत गए और वह असमंजस में गिरफ्तार रहा कि क्या करे ? शीला से कैसे मिले ? घर पर वह मिलती नहीं, बाहर कहाँ हूँ है ?' एक दिन राज फिर शीला से मिलने चला गया। दरवाज़ा बन्द था। अन्दर से आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई लड़ रहा हो, किसी से बक रहा हो। दरवाज़ा खुला—शीला उसके समन्न खड़ी थी। राज को देखते ही उसका रंग पीला पड़ गया। राज अन्दर जाने के लिए आगे वड़ा ही था कि शीला दरवाज़ें में खड़ी हो गई।

"कल शाम को छः बजे, चर्च गेट के सामने"-उसने प्रस्कराने का प्रयत्न करते हुए कहा, "इस समय सुक्ते चमा कीजिये। सुक्ते श्राशा है श्राप-" श्रौर वह जुप हो गई श्रीर राज लीट गया। रास्ते-भर वह सोचता रहा—'श्रद्भुत लड़की है। इसके घर के हालात ग्रजीव हैं। वह रेस वाली सुलाकात, फिर उसके घर ग्राना भीर फिर दसरी सुला-कात श्रीर श्रव यह रूखापन। इसका कारण ? श्राखिर इस तरह का सलूक क्यों।' राज के मन में क़क्क घुणा के भाव उभर आए और उसने सीचा कि अपने प्रेम का गला घोंटने का यही अवसर है। वह ऐसे व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। इससे पहले वह दो बार श्राया तो उसकी माँ ने घर-घर कर देखा और त्याज शीखा ने किसी कारण उसे अन्दर न थाने दिया। 'शायद कोई विशेष कारण होगा,' मन ने समकाया, 'घर में भगड़े होते हैं. लड़ाइयाँ होती हैं। आपकी दो दिन की मुलाक़ात है। श्राप उसके घर के स्वामी किस तरह बन सकते हैं।' यह सोचकर राज शान्त हो गया। श्राखिर कल तो फैसला हो ही जायगा। वह साफ़-साफ़ कह देगा कि यों प्रेम नहीं किया जा सकता। श्राखिर क्या बात है कि यों चोरी-चोरी मिला जाय।

यह दिन राज ने सड़कों और वाज़ारों में घूम-घामकर विताया। रात्रि को घर में चुपके-से जा सोया। दूसरे दिन शाश को राज तैयार हो गया। श्राज सच्छाच उसके प्रथम श्रीर श्रन्तिम श्रेम का फैसला होने वाला था। यह प्रेम कितनी तेज़ी से बढ़ा श्रीर उसका श्रन्त भी कितनी जलदी होने वाला था। शायद भावी घटनाएं श्रपनी परज़ाइयाँ उसके १०४ मिस्तिष्क पर डाल रही थीं। श्राज राज ने एक शब्छा सूट पहना था।
एक नई नैकटाई लगाई थी। वूट को पॉलिश लगाया था और बालों को
अब्द्धी तरह सँवारा था। शीशे में बार-बार अपना चेहरा देखा था। वह
बदस्रत न था कि लड़कियाँ उससे बातें न करतीं। वह वास्तव में सुन्दर
था। इसमें सन्देह न था। तभी तो शीला ने उसे चुना था। यही
सोचते-सोचते वह घर से निकला। स्रज अस्त हो रहा था और आकाश
में लाली धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। पत्ती अपने घोंसलों की
श्रोर उदे जा रहे थे और हवा में शीतलता और नमीं थी। श्राज की
शाम कितनी सुन्दर, कितनी आकर्षक और कितनी सलोनी थी। शीला
का ध्यान आते ही राज ने सोचा कि श्राज सब बात ते हो जायगी।
वह उससे कह देगा कि 'यों प्रेम नहीं हो सकता, मेरी जान, यों प्रेम
नहीं हो सकता।'

जब वह चर्च गेट पर पहुँचा तो दाई छोर एक कार दिखाई पड़ी। उसमें दो आँखें प्रतीचा करती नज़र आईं। एक हाथ आगे वढ़ा और उसे बुलाया। अरे यह तो शीला थी जो कार में बैठी उसकी प्रतीचा कर रही थी। कार का दरवाज़ा खुला। वह कार में बैठ गया।

"उस दिन आप नाराज़ हो गए थे। मैं आज उसके लिए माफी माँगने आई हूँ।" शीला ने हँसते हुए कहा। राज शर्मा-सा गया। शीला की उपस्थित ने उसके श्वासों को तेज़ कर दिया था। उसने शीला की ओर देखा। आज वह ऐसी बन-ठनकर बैटी हुई थी जैसे उसने सुहाग-रात का जोड़ा पहचकर पूर्ण श्रङ्गार किया हो। उसके बालों में फूल लगे हुए थे और वस्त्रों से इन्न की खुगन्ध आ रही थी और कानों में दो गोल-गोल बुन्दे विकम्पित थे।

"ड्राइवर, गाड़ी चलाछो।" शीला ने कहा।

"किधर ?"

"सीधे।"

"सीधे किधर ?"

"उधर, ऊपर की सड़क पर ।"

१०६ श्रौर कार चलने लगी। शास हो चुकी थी। विजली की वित्तयाँ

जल चुकी थीं लेकिन सड़क कारों से पटी पड़ी थी। कारें ग्रा रही थीं, कारें जा रही थीं। राज ने फिर शीला की ग्रोर देखा। वह ग्रजब ग्रन्दाज़ से सुस्करा रही थी। उसने चुप्पो तोड़ते हुए कहा—

''मैं इससे पहले दो बार आपसे मिलने आया था लेकिन आप बर पर नहीं थीं।''

''जी हाँ, मैं वाहर गई थी।"

"कहाँ ?"

"काम पर।"

"आपकी भाँ का ज्यवहार सुक्तसे अच्छा न था।" राज ने जी कड़ा करके कह ही दिया।

''अगर बड़ों से बे-अदवी हो जाय तो उसे माफ़ कर देना चाहिए।" ''आप कहाँ जा रही हैं ?"

"इस शहर से बहुत दूर।"

''क्या लौटने का इरादा नहीं ?"

शीला कुछ चुप रही। राज चौंका।

श्रव कार श्रावादी से श्रागे निकल गई थी। ड्राइवर ने कार तेज़ कर दी। बाहर कहीं-कहीं रोशनी थी वरना हर श्रोर श्रन्धेरा, ध्रुप श्रन्धेरा श्रोर पूर्ण शान्ति। उसने शीला का हाथ श्रपने हाथों में ले लिया श्रोर फिर ड्राइवर की श्रोर देखा—ड्राइवर स्टीयरिंग को सँभालने में लगा था। उसने शीला का हाथ दबाया। हाथ कितना नर्म श्रोर गर्म था। उसने दायें हाथ से शीला के वायें हाथ को श्रपनी श्रोर खींचा श्रोर फिर उसके होंटों पर मुका। उसने होंटों पर एक नर्म-सा चुम्बन श्रंकित किया श्रोर फिर ड्राइवर की श्रोर देखा—ड्राइवर कार चलाने में तहलीन था। राज के मन में श्राया कि वह शीला के मद-भरे होंटों को चूम-चूम डाले, परन्तु ड्राइवर की उपस्थिति ने उसे रोके रखा। शीला ने उसकी श्रोर देखा श्रोर वह बात समक्त गई श्रीर मुस्करा पड़ी। फिर जीम दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। श्रगर वह चाहता या शीला चाहती तो कार के श्रन्दर के बटन को दबा सकती थी। लेकिन दोनों ने श्रन्धेरे को श्रिक पसन्द किया।

वे एक-दूसरे से संटे हुए वैंटे थे। उनके बीच में यदि कुछ था तो केवल श्रन्थेरा। ऐसे समय श्रन्थेरा कितना अला लगता है। कितना प्यारा, कितना सुन्दर, कितना मोहक श्रीर कितना नर्म श्रीर गर्म। कार एक जगह श्राकर रुक गई।

दोनों कार से उतरे।

सामने समुद्र था और बड़ी शान्तिपूर्ण स्वास ते रहा था। जहरें श्रा रही थीं, जा रही थीं। कभी-कभी एक लहर ज़ोर से श्राती और किनारे से टकराकर एक रहस्यपूर्ण गूँज पैदा करती और फिर लौट जाती।

"ढ़ाइवर, हम अभी आते हैं।" शीला आगे बढ़ गईं। वह उसके पीछे हो लिया।

"श्राप इघर पहले आ चुकी हैं ?" राज पहली बार ही इघर श्राया था। यहाँ तो अजीव निस्तब्धता श्रीर रहस्यपूर्ण श्रम्थकार था। सामने समुद्र, फैला हुश्रा समुद्र; जो इस समय काला स्याह दिखाई पढ़ रहा था। चाँद श्रभी तक निकला न था, केवल तारे जगमगा रहे थे। उस रास्ते से श्रागे वृत्तों के कुएड-के-कुएड थे।

''श्रगर यहाँ हमें कोई जान से मार दे तो ?'' राज ने शीला की श्रोर देखकर कहा।

"ग्राप आह्ये तो सही।" ये दोनों आगे बढ़े और बुचों के एक अरुरह में प्रवेश कर गए। श्रब घास उनके पाँव चूम रही थी। शीला बुच के पास पहुँचकर रुक गई।

"यहाँ बैठ जाइये।"

"ठहरिये, मैं रूमाल बिछाता हूँ।"

"ग्रप्राकृतिक चीज़ों पर बैठने से कोई लाभ नहीं। घास पर बैठी जाती हूँ।"

"ग्राप यहाँ विलक्षल श्रकेली हैं।"

''लेकिन ग्राप मेरे साथ हैं।''

''श्रोह, मैं तो यह बिलकुत्त भूत ही गया। लेकिन श्राप इधर नयों १०८ श्राहें ?'' "मैं यहीं श्रक्सर श्राती हूँ। जब भेरा मन उकता जाता है तो जंगल की तरफ श्राती हूँ।"

"क्या श्रापको यहाँ डर नहीं लगता ?" "नहीं तो।"

वह चुप हो गया। एक चला तक वह चुप रहा और उसके बाद उससे न रहा गया। और अगर वह विद्युत्-गित से शीला को अपनी बाहों में न भींच लेता तो शायद उसका दिल फट जाता। उसके मस्तिष्क की रगें तनकर टूट जातीं। ऐसे चला कब आते हैं, क्यों आते हैं और क्यों आयंगे? उसने अपनी समस्त शक्ति से शीला के होंडों को चूमा और उन पर अपने प्रेम की छाप लगा दी। शीला कुछ न बोली। अब दोनों घास पर लेट गए। शीला ने अपना हाथ राज की छाती पर रखा।

"यहाँ बाल हैं, खुरद्रे, कड़े। बड़े अच्छे लगते हैं।"

राज के हाथ शीला की थरधराती हुई छातियों की श्रीर बढ़े। उसने ब्लाउज़ के बटन खोले। श्रपने जलते हुए होंठ उन दो फड़फड़ाते हुए पियों पर रख दिये। दोनों घास पर लेटे हुए थे। खुपचाप, एक-दूसरे के बिलकुल निकट। घास नर्म श्रीर मुलायम थी। दोनों को श्रनुभव हो रहा था जैसे उनकी साँस रक गई हो। इन उल्लासपूर्ण चर्णों को देखकर सृष्टि का चक्र रूक गया हो, समुद्र की लहरें थम गई हों, उसका शोर श्रपनी जगह ठहर गया हो। नीचे घास थी, उपर नीला श्राकाश, तारे चारों श्रोर फैले हुए, नर्म श्रेंथरा। यह प्रेम, यह जलन, यह तृति, यह नर्मी—हँसों के पंखों की नर्मी, गदराया शरीर नर्म, जैसे रुई के गाले, सुन्दर, मादक, श्राकर्षक होंठ, श्रांखें, क्योल, शरीर, जैसे दो शरीर न हों, केवल एक शरीर हो, केवल एक, श्रोर कोई न हो, न शीला न राज, केवल एक भावना, एक मन, एक निगाह, एक शोला, एक संगम श्रोर कुछ नहीं, खुशी श्रीर उल्लास कुछ नहीं—सचमुच कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।

जब दोनों इस स्वप्न से जागे तो राज ने कहा—
"शीला।"

<sup>&</sup>quot;जी।"

वह कुछ कहना चाहता था। वह कहना चाहता था कि शीला कि तुम मेरी हो जाखा। यानी तुम मुक्ते पसन्द हो बेहद पसन्द। तुम जो- कुछ हो ठीक हो। मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तुम मेरे साथ रहोगी। छोर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं काम कर लाउँगा, तुम घर सँवारोगी। कितने मज़े की जिन्दगी होगी। क्या वह यह सब-छुछ कह दे? मन ने कहा, 'कुछ देर छोर टहर जाछो। इस समय शादी की बात करना उचित न होगा।'

"क्या सोच रहे हो ?"

"यही कि इस ग्रॅंधेरे में तुम कितनी सुन्दर दिखाई दे रही हो।"
"मैं ग्रॅंधेरे में ग्रकसर सुन्दर दिखाई देती हूँ," शीजा ने हँसकर कहा, "लेकिन दिन के उजाले में..."

"ित के उजां में ग्रीर श्रधिक सुन्दर हो जाती हो।"

"समय काफी हो गया !" शीला उठी।

राज उठा ।

शोला ने राज की थोर देखा।

"शीला मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ।" राज ने काँपती हुई। स्रावाज में कह दिया।

शीला हँस पड़ी।

क्या तम इसे मज़ाक़ समसती हो ?"

"नहीं तो। देखो, इधर आस्रो।"

राज श्रीर निकट श्रा गया।

शीला ने श्रपने होंठ उसकी श्रीर कर दिए श्रीर राज ने उन कँप-कँपाते हुए होंठों को चूम लिया। फिर शीला ने उसके होंठों को चूमा। श्रपने कोमल होंटों से उसके होठों को छुआ। राज के सारे शरीर में विजली की एक लहर दौद गई। ये होंठ नर्म श्रीर गर्म थे श्रीर इनके चूमने का एक सुन्दर ढंग था। श्रन्थकार श्रीर निस्तब्धता इतनी गहरी थी कि कोई श्रावाज़ सुनाई नहीं देती थी, केवल दो होंठों के चुम्बन की श्रावाज़ श्रारही थी। श्रीर कुछ नहीं, सचमुच कुछ नहीं। इस भावना ११० में कितनी गहराई थी, कितनी सचाई थो, कितनी तपन थी। इस समय कोई न था, सचसुच कोई न था, केवल इनसान श्रीर श्रेम, श्रीर कुछ नहीं। राज ने फिर से कहा—''शीला तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया।"

"यह हमारे प्रेम की प्रथम रात्रि है। राज, याज में तुम्हारी बातों का उत्तर नहीं दूँगी श्रीर यह समय विवाह का नहीं प्रेम का है," श्रीर यह सिवाह का नहीं प्रेम का है," श्रीर यह सिवासिका को ऐसा लगा जैसे सारा जंगल हैंस पड़ा हो। पास ही एक पेड़ पर दो पत्ती फढ़फड़ा रहे थे श्रीर एक पत्ती उस पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर चला गया। शीला ने राज की बाँह थाम ली श्रीर उसका सहारा लेकर चलने लगी।

"श्रव जल्दी चलो, देर हो गई है।"

वे दोनों कार के पास पहुँचे। ड्राइवर ऊँघ रहा था। शीला ने उसे जगाया। दोनों कार में बैठे छोर कार चल दी। 'यह सच मेरे प्रेम की प्रथम रात्रि थी, कितनी सुन्दर और कितनी सुहावनो'—राज ने सोचा छौर सोचते-सोचते समय बीतता गया। उजाह सुनसान इलाका पीछे रह गया। शीला उसके कन्धे का सहारा लिये बैठी थी। शायद वह सो रही थी। श्रव सड़क साफ और खुली थी। दोनों ओर बिजली की वित्तयाँ थीं छोर आसपास ऊँचे-ऊँचे मकान खड़े उनकी छोर देख रहे थे। छँधेरे के बाद जब उजाला छाता है तो कितना नया-नया दिखाई देता है। श्रव चर्च गेट छा गया। वह कार से उतरा।

शीला ने बटन दबाया, कार में प्रकाश फैल गया।

"इससे पहले तो ग्रँधेरा था।"

"सुके अँधेरा अच्छा लगता है।"

"ग्रव कब मिलोगी ?"

"एक हफ़्ते बाद।"

"इससे पहले नहीं ?"

उसने सिर हिलाया।

"मुक्ते तुमसे बहुत-सी बातें करनी हैं।"

''में सुनने के लिए तैयार हूँ।"

"फिर अब कब ?"

''ग्रगले इतवार।"

"कहाँ ?"

"इसी जगह।"

शीला ने भद-भरी निगाहों से उसकी श्रोर देखा। पलकें नींद श्रीर खुमार से बोमल हो रही थीं। पिवत्र श्रीर निर्लोभ प्रेम की ज्योति से शीला का चेहरा जगमगा रहा था, लेकिन होंडों पर श्रभी तक वही कम्पन था। निचला होंड बाहर को निकला हुआ था श्रीर दूसरा होंड उसे चूमने के लिए तैयार था।

# : २४ :

जब राज घर पहेँचा तो काक़ी रात हो चुकी थी। चारों श्रोर एक सन्नाटा था। केवल समृद्ध की लहरें किनारे से टकराती थीं श्रीर एक चुण के लिए शोर-सा सच जाता था और दसरे चए फिर निस्तब्धता छा जाती थी। राज ग्राज बहुत प्रसन्न था। जीवन में इतनी प्रसन्नता उसे श्राज तक न मिली थी। जीवन में पहली बार उसने एक स्त्री के शरीर को प्रेम-पाश में बाँधा था। शीला उसके जीवन में अकस्मात श्रा गई थी। एक तफ़ान ने उसे चारों श्रोर से घेर लिया था। 'यह किस तरह की लड़की थी जिसने बिना सोचे-समसे ग्रपने-ग्रापको उसे सोंप दिया। क्या शरीर का कोई मूल्य नहीं होता ? शायद शीला को उससे प्रेम हो गया था - अगाध, असीम । श्रीर प्रेम में इनसान एक-दसरे का मूल्य नहीं पूछा करते । कितना कोमल, मांसल श्रीर मादक था उसका शरीर । कितना रेशमी श्रीर उहलासप्रद था उसका रूप्या । शायद जीवन स्त्री के बिना श्रपूर्ण, श्रधूरा होता है। उसे भी शीला से प्रेम हो गया था। शीला के साथ रहकर राज के मन में एक चला के लिए पाप की भावना उत्पन्न न हुई। उसने सचमुच शीला के साथ सम्भोग किया था लेकिन उसमें पाप-भावना न थी। शीला ने श्रवने को राज की बाँहों में सौंपा था परन्तु इसमें शर्म, फिफक या डर की भावना सम्मिलित नहीं थी। ग्रगर उन दोनों के मन में कोई भाव था तो केवल प्रेम का, मित्रता का इनसानियत का ।' यह सोचते-सोचते ११२ उसने अपने कपडे उतारे और सोने के कपड़े पहनकर विस्तर पर लेट

गया श्रीर खिड़की को खोल दिया। बाहर रात ग्रुँधेरी थी श्रीर नारि-यल के पेड काले दानवों की भाँति खड़े थे। लेकिन श्राकाश में तारे चमक रहे थे। हाँ, ग्रभी तक चाँद न निकला था या वह निकलकर पेड़ों की शोट में चला गया था। रात सचमुच श्रनोखी और श्रद्धत थी, रहस्यमयी और लुभावनी। शायद ऐसी रात श्रव कभी न श्रायगी? शायद ऐसी रात आयगी, अवश्य आयगी। यह सचमूच अनोखा प्रेम था। न सवाल, न जवाब, न शिकायत न उलाहने, न लेन न देन, यह प्रेम क्यों होता है ? उसका क्या परिखाम होगा। क्या परिखाम का ध्यान रखा जाय ? क्या इस समय उचित इच्छात्रों का दमन किया जाय, जिससे प्रेम का गला घट जाय? या प्रेम-सागर में निर्भय होकर इयिकयाँ लगाई जायं श्रीर लहरं जहाँ ले जाना चाहें, ले जायं ? प्रेम की लहरें भी कितनी नर्भ और गर्भ होती हैं। जब दो प्राणियों का संयोग होता है तो उनसे प्रसन्नता, ग्रानन्द श्रीर उल्लास के कितने शोले उठते हैं। क्या राज ने ग़लती की थी ?--शायद नहीं। उसे शीला से भेम क्यों है ? शीला को उससे भेम क्यों है ? उसने किसी और व्यक्ति से प्रेम क्यों नहीं किया ? शीला ने विना धनिवता बहाये ही श्रपने को उसे क्यों सौंप दिया ? कोई जानने की कोशिश नहीं करेंतें। श्रेम अच्छा होता है या बुरा ? बेकार अर्थहीन सवाल-श्रेम कभी बुरा नहीं होता । इनसान-इनसान का प्रेम कभी दृषित नहीं होतां। प्रेम सदैव पवित्र होता है। राज शीला से बिछड्कर उदास-साहि गया था, मानी वह शीला से श्रलग होना न चाहता था। शीलि के साथ रहना चाहता था, सदा के लिए। एक च्या का विछोह भी ग्रंसिंह था। वह कोशिश करेगा. पूरी कोशिश करेगा कि शीला सदा के लिए उसकी हो जाय और उसकी प्रेम-साधना सफल रहे। लेकिन शादी से पहले, नौकरी'-वह सोच में पड़ गया।

'दुष्ट तीस्थ श्रभी तक लौटा न था। वह श्राभी गैथी तो क्या हो जायगा। उसकी फर्म कभी की फ्रेल हो चुकी श्रीरं 'बंची-खुची सम्पत्ति को वह फूँके डाल रहा था। श्रव तो उसे नहीं नौकेरी हूँ देनी होगी। श्राखिर वह कब तक घर में बैठकर खाता रहेगा। श्रमीर केलें ११६ शीला उससे कुछ माँग बैठे तो—शभी तक उसने शीला को एक भी चीज़ भेंट न की थी। उसे कुछ काम न था। वह अवश्य नौकरी हूँ देगा और फिर शीला से कहेगा कि मेरे इसी कमरे में आ जाओ। हम दोनों एक-साथ रहेंगे—एक कमरा, मैं और तुम, और कोई नहीं और फिर एक सुन्दर-सा बालक—कोमल शरीर और मुलायम बालों वाला। वह तुतला-तुतलाकर बातें करेगा और उमक-उमककर उसकी थोर आयगा। शायद अधेरे के बाद रोशनी इसी को कहते हैं। राज यही कुछ सोच रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।

राज ने दरवाज़ा खोला । जुम्मन—तीरथ का नौकर—खड़ा था ।
"अरे तुम यहाँ, ऋौर इस समय!"

''बाबूजी जल्दी चलिए।"

"क्या हुआ ? कहाँ चलूँ ?"

, "तीरथ साहय की जान ख़तरे में है।"

"तीरथ कहाँ है ?"

"श्राप भेरे साथ चिताये तो सही।"

राज ने कपड़े पहने, जल्दी से वृट के तसमे बाँधे श्रीर जुम्मन के साथ हो लिया।

बाहर टैक्सी खड़ी थी।

उसमें बैठे।

देक्सी चलने लगी।

"क्या तुम अभी उनके साथ थे ?"

"मैंने उनका पीछा कब छोड़ा था !"

"वह तो पूना में थे।"

"नहीं साहब, वह इसी शहर में थे।"

"कहाँ ?"

् "रोशन होटल में।"

"क्या ? लेकिन उनका खत तो पूना से आया था।"

, "नहीं साहब, यह होटल में थे। मैं उनके साथ था। हमीदा उनके ११४ स्राथ थी।" ''हमीदा को क्या हुआ ? वह कहाँ है ?"

"हमीदा की वजह से ही तो यह सब-कुछ हुआ।"

''क्या हुआ ?''

"वह कल होटल से भाग गई।"

''किसके, साथ ?"

"भुभे क्या मालूम।"

"भागने से क्या मतलाब,? जब इस शहर में थे तो भागना कैसा ?"

"थी तो इसी शहर में, लेकिन जब से तीरथ साहब यहाँ से गये, दोनों इकट्टे रहते थे और में हमीदा की रख़वाली किया करता था। उसे किसी से सिलने न देता था। वहीं पर खाता, पीता और सोता था। तीरथ साहव बड़े ख़ुश थे। उन्होंने अपनी कार वेच डाली। लेकिन कल हमीदा घर से निकल भागी—में शायद सो रहा था और बाबू बाहर गये थे। बह कल ही बाहर गये थे। बस वह गायब हो गई।"

"शाम को तीरथ साहब खूब पीकर घर लौटे, पाँच लड्खड़ा रहे थे और श्रांखें लाल हो रही थीं। कहने लगे टेक्सी लाखो। में टेक्सी लाया। हम दोनों हमीदा के घर पहुँचे। घर का दरवाज़ा अन्दर से बन्द था। दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खुला और महबूब अली बाहर निकला। वह गुर्राया—'क्या है ?''

" 'हमीदा कहाँ है ? ' तीरथ साहब ने पूछा !

"'हमीदा यहाँ नहीं।' महबूब ने रौब डालते हुए कहा। तीरथ साहब ने महबूब को धक्का दिया और अन्दर घुस गए। अन्दर हमीदा पलंग पर लेटी हुई थी। उसने सोने के कपड़े पहने हुए थे। उसके बलाउज़ के बटन खुले हुए थे। उसने फटपट एक ओड़नी अपने ऊपर ले ली। हमीदा की आँखें लाल हो रही थीं—उसने भी शराव पी रखी थी।

" 'तुम भाग कर क्यों श्राईं ?'

" 'मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती।'

" 'तुमने इससे पहले क्यों न कह दिया ?'

- " 'तुम्हें ख़द इस बात का श्रन्दाज़ा लगा लेना चाहिए था।'
- " 'वड़ी बेशमें हो तुम।'
- " इतने शर्मदार श्रीर हयादार थे तो यहाँ क्यों श्राए हो ?"
- "' 'मुक्ते यह मालुम होता कि तुम एक कमीनी, कमज़ात श्रीरत हो तो यहाँ कभी न श्राता । देखती नहीं कि मेरे रुपयों से तुम्हारा कमरा जगमगा रहा हैं । मेरे ख़ून से तुम्हारे चेहरे पर रौनक़ है, तुम्हारे ही नहीं उस हरामज़ादे महबूब के चेहरे पर भी ।'
  - '' 'तो अपनी सब चीज़ें उठाकर ले जास्रो।'
  - " 'तुम मेरे साथ चलो।'
  - " 'मैं नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी।"
- "'क्रोध में श्राकर तीरथ ने रेडियो तोड़ डाला, मशीन उठाकर बाहर फेंक दी श्रीर बाक़ी चीजों को फेंकने लगा। महनूब सब-कुछ देखता रहा। वह कुछ न बोला। तीरथ साहंब हारकर बाहर निकल श्राए। मैंने सहारा दिया। वह टैक्सी में बैठ गए श्रीर टैक्सी एक पुल के पास श्राकर रुकी। तीरथ साहब उतर पड़े श्रीर बोले—
  - " 'तुम जायो स्रोर राज बाबू को यहाँ बुलाकर लायो।'
- " 'मैंने बहुत हाथ-पैर जोड़े कि आप भी साथ चित्रये, लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिया।' "

जुम्मन यह घटना पूरी सुना भी न पाया था कि टैक्सी पुल के पास पहुँचकर रक गई। राज श्रीर जुम्मन टैक्सी में से उतरे।

तीरथ वहाँ न था।

जुम्मन ने इधर-उधर देखा। तीरथ कहीं नहीं था। उसका दिख काँप उठा।

"कहाँ है वह ?" राज ने चिछाकर कहा।

''इस पुल पर बैठे थे।"

''यहाँ तो कोई नहीं।"

पुल के नीचे अँधेरा था।

"नया तुम्हारे पास टार्च है ?"-राज ने जुम्मन से पृझा।

१ १६ "मेरे पास तो टार्च नहीं।"

"ड्राइवर से पूछो।"

जुम्मन ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर ने टार्च दी। जुम्मन ने टार्च राज को लाकर दी।

राज ने पुल के नीचे टार्च की रोशनी फेंकी। इन्छ दिखाई न दिया। फिर उसने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक देखना शुरू किया।

"बायू जी वह क्या ?" जुम्मन ने टार्च राज के हाथ से ले ली और उसकी रोशनी उस जगह डाली जहाँ एक आदमी-सा औंधे सुँह पड़ा था। उसके पास एक क़त्ता खड़ा था।

कुत्ता रोशनी को देखकर गुर्राया।

''ग्राइये, नीचे चलकर देखें।"

दोनों पुल के नीचे गए। बहुत धीरे-धीरे वे आगे बढ़े। कुत्ते ने भोंकना शुरु किया। उन्होंने दूर से टार्च की रोशनी फेंकी, आँधे मुँह पड़ा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। जुम्मन दौड़कर उसके पास गया। कुत्ता गुरीता हुआ आगे बढ़ गया।

"बाब जी यह तो तीरथ साहब हैं।"

राज उसके पास पहुँचा। उसे उत्तर-पुत्तर कर देखा। उसकी नाड़ी देखी। नाड़ी बन्द थी। सिर में घाव था और घाव से खृन बह-बहकर धरती में ज्ड़ब हो गया था। दित्त पर हाथ रखा। दित्त की घड़कन भी बन्द थी।"

"यह क्या हो गया। श्रभी-श्रभी तो मैं भत्ता-चंगा छोड़कर गया था।"
"श्राहम-हत्या कर ली है तीरथ ने!"

"लेकिन क्यों ?"

राज ने तीरथ की जेबें टटोलीं। कागज़ का एक दुकड़ा निकला। उस पर लिखा हुआ था —

"डियर राज,

में स्वेच्छा से आत्म-हत्या कर रहा हूँ, मैंने आत्म हत्या क्यों की, इसका कारण तुम जानते हो। उसे दुहराने से कोई लाभ नहीं। मैंने हमीदा के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वह मेरी न हुई। ख्राज मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। जीवित रहना बहुत कठिन ११७ हो गया है। इस जीवन में तुम्हारे उपकारों का बदला न लुका सका। अच्छा विदा दोस्त, और हमीदा को मेरा अन्तिम सलाम।

> तुम्हारा तीरथ"

जम्मन और राज ने अन्तिम बार तीरथ की और देखा। तीरथ के सामने की श्रीर रेल की परियाँ बिंछी हुई थीं। 'श्रेम में कितनी निर्द-यता श्रीर करता होती है- राज ने सोचा- 'यह कहाँ की बुद्धिमानी है कि प्रेम में इनसान आत्म-हत्या कर बैंडे। कीई और काम किया होता। कुछ और सीचा होता। शगर हमीदा जीवन-संगिनी न बन सकी तो किसी सिद्धान्त की, किसी अन्य उद्देश्य की अपनाया होता जब सोचने का चेत्र सीमित हो जाय या जीवन में प्रेम ही एक-मात्र ध्येय या मंजिल बनकर रह जाय और शेष सब रास्ते रक जार्य तो इनसान शायद यहीं करता है।' उसने ज़म्मन की श्रीर देखा-ज़म्मन री रहा था। उसकी घँसी हुई श्रांखों से प्रेम के श्रांसु पिघल-पिघलकर वह रहे थे। शायद यह थे सच्चे प्रेम के ग्रांस । जुम्मन श्रीर तीरथ का नौकर श्रीर मालिक का सम्बन्ध था, मूर्जता का सम्बन्ध, जगीरदारी का सम्बन्ध । इसे उन श्राँसुश्रों से प्रेम न था । इन श्राँसुश्रों में प्रेम था, स्नेह था। लेकिन मालिक और नौकर के असली सम्बन्ध को समझने का श्रसफल प्रयत्न था। शायद यह रोने का अवसर न था। वह तीरथ का मित्र होकर क्यों न रोया और जन्मन उसकी मौत पर क्यों रोया ? क्यों ? तीस्थ ने सब-कुछ स्वेच्छा से किया था। उसने श्रपने जीवन को मनमाने ढंग से बिताया। उसने लोगों का ध्यान नहीं किया। नौकरों को तनस्वाह न दी और अपना जीवन ऐश करने में बिताया। फिर उसने उसकी मृत्य पर क्यों ग्रांस बहाये. शायद यह मौत न थी। तीरथ इस मृत्यु से पहले ही सर चुका था।

श्रव हवा तेज चलने लगी। दूर से ट्राम की खड़खड़ाहट सुनाई दी—शायद सुबह होने वाली थी। उसने टेक्सी का किराया चुकाया श्रोर वहाँ से चल पड़ा।

तीरथ की मौत के बाद राज कई दिनों तक कुछ न कर सका। वह करता भी क्या ?- वह रमेश की दी हुई किताबें पढ़ने लगा। इन किताबों को पढ़ते-पढ़ते उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह पहले छुछ जानता ही न था। इन किताबों में एक नई जिन्दगी थी। नये मूल्यों का उल्लेख था। एक नई धरती, एक नया ग्राकाश बनाने का संकल्प था । वह पूँजीवादी युग के सम्बन्ध में थोडा-वहत जानता था, लेकिन उन किताबों को पढ़कर उसके मस्तिष्क में विजली-सी कौंध गई। बहुत-सी अन्धकारमय राहें आलोकित हो गईं और रोशनी की किरणों ने श्रज्ञानता के गहरे खड़ों को प्रज्वलित कर दिया। श्राज तक इनसान किस प्रकार प्रगति करता रहा है-कबाइली कम्युनिजम से निकलकर वह जागीरदारी युग में त्राया त्रीर जागीरदारी युग के बाद पूँजीवाद के युग में शौर पूँजीवाद के युग के बाद समाजवाद के युग में श्रौर समाजवाद के युग के बाद शब कम्युनिज़म-श्राज तक इनसान श्रागे बढ़ता ही रहा है। इनसान क्या है ? वर्ग-संघर्ष किस प्रकार ग्रुरू हुन्ना ? पूँजीवाद किस प्रकार इजारेदार पूँजीवाद में बदला ? भगवान का क्या श्रक्तित्व है ?

क्या गोरी जातियाँ वास्तव में काली जातियों से उत्तम हैं ? या यह केवल अपनी सत्ता बनाये रखने छौर शोषण करने का एक ढंग हैं ? क्या अमरीका में सचमुच लोकतन्त्र है या केवल एक ढकोसला, ढोंग छौर जनता को घोखा देने की एक छौर चाल ? क्या पूँजीवाद का आप इस घरती से दूर हो जायगा छौर संसार समाजवाद से प्रगति करते हुए कम्युनिज्म की छोर बढ़ेगा ? इन सब बातों पर उन किताबों में विस्तारपूर्वक बहसें की गई थीं। एक नया मार्ग दिखाया गया था। एक वैज्ञानिक विचार-धारा पेश की गई थी, जिसके पीछे कोई भावुकता, कोई छाध्यात्मिक या धार्मिक भावना काम नहीं करती थी, बल्क विवेक छौर ज्ञान को सबोंच्च माना गया था। इनसान को इस संसार का ज्ञष्टा माना गया था। वह स्वयं छपना भाग्य-विधाता था। भगवान कुछ न था, केवल एक वहम, सिदयों का बनाया हुआ वहम, एक ११९

कालपिनक नाम से श्रद्धा-मात्र । केवल जब मनुष्य अपने टुःखों को दूर करने में असफल हो जाता है तो उसकी आँखें और हाथ उपर की ओर उठ जाते हैं, वरना वहाँ कोई नहीं है। क्या ये वातें सच थीं ? क्या आज के युग में हुक्मत, रुपया, कारें, कपड़े, और बड़े-बड़े कारखाने और दुकानें केवल एक वर्ग के पास हैं और बाकी लोग भूखे और निर्धन हैं ? यह एक ठोस सत्य था—सन्देह-रहित। आज संसार के अधिक भाग में ग़रीबी, गुलामी और वेकारी का दौर-दौरा था और सब-इल इस प्रजीवाद का दुष्परिणाम था। जहाँ-जहाँ साम्यवाद की नींव पड़ी है, वहाँ-वहाँ वेकारी, अष्टाचार और ग़रीबी की जड़ें खोदकर फेंक दी गई हैं।

जहाँ-जहाँ इन्कलाय आया है वहाँ-वहाँ डटकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। जब एक वर्ग ने दूसरे वर्ग से शक्ति छीनी, तब वह वर्ग एक पग आगे बढ़ा। आज पूँजीवाद का युग दम तोड़ रहा है। वह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आज कोई शक्ति इसे आगे बढ़ा सकती है तो वह जनता की शक्ति है और इसी शक्ति के हाथों में अब राज्य की बागडोर आने वाली है और इसी के हाथों यह गन्दा युग सदा के लिए समाप्त हो जायगा।

राज ने जब इन बातों पर विचार किया तो उसे इनमें सचाई की कालक दिखाई दी। वह अपनी और करोड़ों आदिमयों की दशा देखकर अनुमान लगा सकता था कि इस युग में बड़े-बड़े दोष हैं। इन दोषों को दूर करना आवश्यक है और यह दोप छोटे-छोटे सुधार करने से दूर न होंगे। इन्हें दूर करने के लिए इस युग को बदलना होगा। अगर सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, मिलकर काम करें—राज ने अनुभव किया कि अभी उसका और अध्ययन करना चाहिए। उसे रमेश से मिलना चाहिए। यह विचार आते ही वह रमेश से मिलने चला गया। कई दिनों से वह रमेश से मिला न था, उसकी किताबें न लौटाई थीं। तीरथ की मौत ने वास्तव में उसके मन में एक शून्य-सा पैदा कर दिया था, मानो उसके मस्तिष्क का एक कोना खाली हो गया था और उस कोने को १२० भरना होगा। तीरथ से उसे प्यार न था। उसकी मौत पर उसने आँस

न वहाये थे, लेकिन सन जैसे एक रास्ते पर चल रहा था और वह रास्ता सहसा खत्म हो गया। वह त्याज रसेश से मिलेगा, उसे सारी कहानी सुनायगा और उसके अन्धे प्रेम पर वैज्ञानिक ढंग से बहस करेगा—देखें, रसेश क्या कहता है। क्या वह उसकी आत्म-हत्या पर दुःख प्रकट करेगा?

राज कई दिनों से सोच रहा था कि अब वह इस जगह को छोड़ दे और एक ऐसा छोटा-सा कमरा ले जिसका किराया कम हो, क्यों कि अब उसके पास बहुत कम रुपये रह गए थे। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि अगर कहीं काम न मिला तो कुछ दिनों बाद वह भूखा मर जायगा। उसे दूसरा काम हूँ इना था और फिर शीला से मिलना था। पहले वह रमेश से मिल ले। शीला से इतवार को मिलेगा। वह उससे मिलकर सब बातें करेगा। उसने उस रात शादी की बात की थी; वह हूँस पड़ी थी। भला शादो के नाम पर वह हूँसी क्यों? क्या वह उसका जीवन-साथी न बन सकता था? इस हूँसकर टालने का मतलब ? शायद वह वैसे ही हूँसी थी, एक अहहड़, भोली और प्यारी हूँसी। अब जब वह दुबारा शीला से मिलेगा तो सब बातें खुलकर करेगा। अगर शीला उसकी जीवन-संगिनी बनना स्वीकार कर ले तो वे दोनों मिलकर अच्छा जीवन बिता सकेंगे, प्रगति कर सकेंगे, जीवन के इस नये पथ पर वह सकेंगे।

यह सोचते-सोचते वह ट्रेन में जा बैठा। ट्रेन से उतरकर बस में चढ़ा और फिर रमेश के घर जा पहुँचा। घर का द्रवाज़ा खुला हुआ था। वह अन्दर चला गया। रमेश अन्दर न था। वहाँ कुछ और लड़के-लड़ियाँ वैठे थे।

"ग्राप किससे मिलना चाहते हैं ?"

"रमेश साहब से।"

"वह तो पकड़ लिये गए।"

"कब ?"

''कल रात को।''

"वयों ?"

"त्राप रमेश को नहीं जानते ?"

"सिर्फ दो बार सुलाकात हुई है।"

"श्राप बैठ जाइये।"

श्रीर राज बैठ गया।

"श्रापका नाम ?"

"राज—श्रीर श्रापका ?"

"मेरी, और इनका जगत, यह है रूप और यह है सविता देवी।"
"लेकिन रमेश साहव क्यों पकड़े गए ?" राज ने रमेश शब्द पर ज़ोर देते हुए कहा।

"उन्होंने एक लैक्चर दिया था।" मेरी ने मुँह में पैंसिल डालते हुए कहा।

"लैक्चर देना जुर्म तो नहीं है।" राज ने बकालत की।

"आप शायद अखबार नहीं पढ़ते।"

''पढ़ता तो हूँ।''

"तो बस समक्त लीजिये कि जो इस युग के ख़िलाफ प्रावाज़ उठायगा, संरकार उसे पकड़कर जेल में डाल सकती है और हम पर तो सरकार की विशेष रूप से कुपा-इष्टि है। खाप क्या काम करते हैं?"

"पहले एक फर्म में काम करता था, आजकत रमेश साहब की दी हुई कितावें पढ़ता हैं।"

"हिन्दुस्तान में बहुत कम लोग कितावें पढ़ते हैं।"

"पड़ै-लिखे लोग हैं ही बहुत कम।"

"लेकिन जो पढ़े-लिखे हैं वे भी किताबें नहीं पढते।"

"उनके पास फ़ालतू रुपये नहीं होते कि कितायें ख़रीद सकें।"

"सिनेमा देखने के लिए रुपये कहाँ से आते हैं ?"

"यह तो शौक की बात है।"

"पढ़ने-लिखने श्रीर ज्ञान प्राप्त करने का भी शौक होना चाहिए।"

"लोगों के पास धन का श्रभाव है श्रीर चीजें इतनी सहंगी हो गई हैं कि किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते।" "अगर वे चाहें तो हर महीने एक किताब श्रवश्य खरीद सकते हैं।"

"हाँ, शौक होना चाहिए।"

"थ्रगर शौक नहीं है तो पैदा करना चाहिए। श्राप सिगरेट पियेंगे ?"

''धन्यवाद में सिगरेट नहीं पीता ।''

"तो पान खाइए !" एक ने पान पेश करते हुए कहा।

''चाय मेंगाई जाय ? ईरानी का कप ?"

''मैं चाय पीकर द्याया हूँ।"

''आप क्षयनक से तो नहीं आये ? आपकी बोली में तकत्लुक ज्यादा है।''

"जी नहीं, मैं लाहीर का रहने वाला हूँ।"

''तो आम शरणार्थी हैं।"

"जी महीं, मैं वटवारे से पहले ही वहां से चला श्राया था। हाँ वैसे मेरी दशा शरणार्थियों-जैसी ही है।"

''लाहोर की बहुत याद श्राती होगी।"

"जी हाँ, कभी-कभी माल रोड श्रोर श्रनारकली याद श्राती है। वहाँ के दोस्त श्रोर उनका स्नेह याद श्राता है। वहाँ की लस्सी श्रोर मक्खन याद श्राता है। वह पाँच निदयों का प्रदेश है, वड़ा हरा-भरा।"

"हीर और राँसे की भूमि है। कमबख्त पंजाबी सूट पहनने और प्रेम करने में किसी से पीछे नहीं रहते।"

''मैं तो इन दोनों चीजों से दूर रहा हूँ!" राज ने हिचिकचाते हुए कहा।

''फिर ग्राप पंजाबी नहीं।"

यह सुनकर राज हैंस पड़ा।

"भैं यह किताबें जोटाने श्राया था। जीजियेगा। श्रव रमेश साहव से रिहाई के बाद ही मुलाकात होगी।"

''जी हाँ, 'कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक ' सीक्यो-रिटी एक्ट के मातहत सरकार जब चाहे, गिरफ़्तार कर ले और जब चाहे १२३ छोड़ दे। श्राप कभी-कभी यहाँ ग्राया कीजिये।"
"ज़रूर, मैं त्राप लोगों की संगत से ग्रवश्य लाभ उठाऊँगा।"

## २७ :

इस संचिप्त-सी मुलाकात के बाद राज रमेश के घर से निकला। रमेश अब सीखर्चों के पीछे था। अपने सिद्धान्त, अपने विश्वास और अपने ध्येय के लिए वह जेल चला गया। यह कितना कठिन जीवन था। रमेश अकेला न था। उसके बहत-से साथी थे. सब-के-सब जवान उमंगों और इच्छाओं से भरपूर। एक नये जीवन की कामना उन सव के अन्तर में जागत थी। एक ऐसे जीवन की कामना, जिसमें प्रेम पनप सके. बेकारी न हो, काम मिल सके, मेहनत का पूरा फला मिल सके, रुपये के लिए भ्रपने को न बेचना पड़े श्रीर जनता सुख तथा शान्ति से जीवन बिता सके। ये सब लोग इसी उद्देश्य को लेकर दिन-रात काम करते हैं। रात-दिन के अतिरिक्त परिश्रम और कठिनाइयाँ केलने से कइयों के स्वास्थ्य बिगड चुके हैं। धन का श्रभाव, भोजन का टोटा लेकिन दिलों में एक मशाल रोशन थी। न श्रपने जीवन की परवाह, न कर्षों का डर. न मौत का भय। क्या इनकी छातियाँ इस्पात की बनी हैं—राज सोचने लगा श्रोर उसके मस्तिष्क के चितिज पर बिजलियाँ कोंघने लगीं । प्रेम श्रीर जीवन का उद्देश्य । एक सिद्धान्त के लिए, जीवन को सुन्दर बनाने के लिए सारी व्यवस्था को बदलना-इनसान सचमुच एक चमत्कार है। उसके सड़क पर चलते हुए लोगों की तरफ देखा: फिर चितिज की खोर दृष्टि डाली । वहाँ से उसकी दृष्टि फैलते-फैलते सारे श्राकाश पर फैल गई। यह सृष्टि कितनी विस्तृत थी श्रीर इसके केन्द्र पर इनसान खड़ा था। शरीर में कितना छोटा, हीन परन्त्रक श्रपने इरादों में कितना महानू, कितना तेजस्वी। कितने ऊँचे थे उसके विचार । यह सोचते-सोचते राज पास के रेस्तरों में चला गया ग्रीर एक ख़ाली सीट पर बैठ गया । बैरा श्राया । उसने चाय का श्रार्डर दिया । उसकी निगाहें रेस्तराँ में बैठे हुए आदिमयों पर पड़ने लगीं। कुछ लोग १२४ चाय पी रहे थे, कुछ श्राइस-क्रीम ला रहे थे, कुछ सिगरेट पी रहे थे श्रीर

कुछ केवल लड़कियों को कनिलयों से ताक रहे थे। उसके पास चैठे हुए लड़के ने श्रपने साथी से पूछा—''यह नई लड़की कौन है ?''

"क्या में होटल का बैरा हूँ जो हर लड़की का नाम ग्रीर पता बताता रहें।"

"क्या वैरों को इन जड़कियों का नाम श्रौर पता मालूम होता है ? तम भी कैसी बेकार वातें करते हो।"

"जङ्की सुन्दर है—उसके होंठों पर हल्की-सी सुस्कान की ग्राभा है।"

"लड़की श्रसुन्दर हैं-केवल सुस्कान सुन्दर है।"

"मुस्कान भदी है, केवल लड़की सुन्दर है।" तीसरा बोला।

''इससे पहले यह लड़की इधर कभी नहीं आई थी।"

"अगर आती भी होती तो आप क्या कर लेते ?"

"में इसकी मोटर का नम्बर नोट कर खेता।"

"इससे पहले कितनी कारों के नम्बर नोट कर चुके हो, उनका क्या फल निकला।"

"लड़िक्याँ फॅसती ही नहीं, अजब घसियारों का देश है, यहाँ की लड़िक्यां बहुत अशिष्ट हैं।"

"आपके पास है क्या, एक साल से वेकार हैं, काम आपको मिलता नहीं, बाप से रुपये मेंगवाकर निर्वाह करते हैं।"

"इन लड़िक्यों को क्या मालूम कि बाप से रुपये मँगवाकर निर्वाह कर रहा हैं।"

"श्रापके चेहरे पर नहूसत बरसती है।"

"मेरे चेहरे पर ? मियाँ ठाठ से रहता हूँ। दो लाल हुए वस्बई आया था। आते ही नौकरी मिल गई। फिर एक पारसी लड़की से प्रेम लडाया और मजे से दिन विता रहा हैं।"

"गप्पें हॉकने में तुम किसी से हैठे नहीं—वेटा वह लड्की तो दिखाओं किसी दिन।"

"प्रमात्मा की सौगन्ध, ग्रगर नुम देख लोगे तो मूर्जित हो जाग्रोगे।"

"क्यों ? वह लड़की हैया भूत-प्रेतनी। यार रहने दो, गप्पें न हाँको। १२४

वाप से कहो कि तुम्हारी शादी कर दे। पारसी खड़की तुम्हारे पास नहीं फटक सकती। वे जाति का बड़ा ध्यान रखती हैं। गोरी चमड़ी पर मरती हैं, ग्रौर तुम टहरे काले-कलूटे।"

"तुमसे तो ज्यादा सुन्दर हूँ।"

"तुम्हारी सुन्दरता के क्या कहने — जब से यहाँ श्राकर बेंटे हो कोई दूसरा श्रादमी यहाँ श्राकर नहीं फटका ।"

राज ने बड़ी सुरिकल से चाय पी और इन नौजवानों की बातों पर कान न घरते हुए उठकर जाना चाहा। तभी हमीदा और महतृव अली ने प्रवेश किया। राज के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह बैठा रहा ताकि हमीदा उसे न देख ले। हमीदा और महतृव अली कुसियों पर बैठे ही थे कि एक मोटा-सा सेठ उनके पास आकर बैठ गया। दोनों ने सेठ का अभिवादन किया—'तो तीरथ की जगह भर गई।' जिन्दगी का कारवाँ चलता चला जा रहा था, कभी तीरथ कभी पृसुफ और कभी तिवारी—इन सबकी स्रतें एक-जैसी थीं, कोई अन्तर न था। एक सेठ गया तो दूसरा आ गया। जब तक आँखों में चमक है, होंठों में रस है, छातियों में उभार है, कुल्हों के फैलाव में एक गठन है और वीच में पतली-सी कमर है और सेठ की जेव में रुपये हैं और यह पूँजीवाद का युग है, यह बातें बनी ही रहेंगी। हमीदा पेशा कमाती ही रहेंगी शार उसके चारों और कई तीरथ और कई महबूब मँडराते रहेंगे। राज आँख बचाकर उठने ही वाला था कि उसके साथ वाली छसीं पर एक नौजवान आ बैठा। उसने राज की ओर देखा—''हैलो।''

"हैलो, कालीचरण!" राज ने उसे पहचानते हुए कहा, "तुम कहाँ ? बहुत दिन बाद देखा।"

"मैं तो यहीं था।"

"लेकिन रहे कहाँ ? लगभग तीन साल बाद दर्शन हुए हैं। क्या कर रहे हो आजकल ?"

"बेकार हूँ।"

१२६

"खाते कहाँ से हो ?"

"भाई एक पत्रिका निकालता था। घर की प्राती उसकी भेंट चढ़

गई। अब नौकरी की तलाश में हूं और पूर्ण आशा है कि वह मुक्ते नहीं मिलेगी। हालत बहुत खराब है।"

"किस तरह की थी पत्रिका?"

"पत्रिका तो अभी तक विकालता हूँ लेकिन घाटे. में जा रही है— क्या पिस्रोगे ?"

"श्रभी चाय पी है।"

"एक कप और पी लो।"

"अब तुस ने कहा है तो पिये खेता हूँ, शराब और बीयर का मिलना तो कठिन हो गया है।"

"वह केवल हमारे लिए। अगर जेव में ब्लैंक मार्केट से खरीदने के लिए पैसे हों तो अभी भँगवा सकता हूं।"

"इतने रुपये कहाँ से लाऊँ।"

''यही तो रोना है ?"

"तुम क्या करते हो ?" काली ने अपने पीले चेहरे को आगे बढ़ा-कर पूछा।

"कुछ नहीं बेकार हूँ, दौड़-धूप कर रहा हूँ। शायद कोई नौकरी मिल जाय।"

"नौकरी कैसे मिलेगी! किसी मन्त्री से दोस्ती या रिश्तेदारी हो तो शायद नौकरी मिल जाय वरना फ्राजा, मस्ती और कुछ नहीं। में तो जीवन से इतना तंग आ चुका हूँ कि कुछ समभ में नहीं आता कि क्या करूँ। इस समय मेरी उम्र ३४ के लगभग है.। उम्र का सबसे अच्छा हिस्सा पत्रकारी में बिता दिया। मुभे तो इससे गन्दा धन्धा और कोई दिखाई नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की चापलूसी करनी पड़ती है। विज्ञा-पन लेने जाओ तो हर कमीने व्यापारी की खुशामद करनी पड़ती है और फिर भी विज्ञापन नहीं मिलता। पत्रिका पढ़ने का तो यहाँ किसी को शौक नहीं है, केवल Sex थिकता है नग्न. Sex और छुछ नहीं। या फिर घटिया (Sensational journalism) कोई काम की वात कही तो लोग मुँह फेर लेते हैं। छुछ दिन हुए में एक प्रमुख पत्रकार से मिलने गया। वह बेचारा भी अपने भाग्य को रो रहा था, कह रहा १२७

था-'समक्त में नहीं ग्राता, क्या किया जाय। इस देश की हालत नहीं सुधरती। इस देश की कमज़ीरियों और इस सरकार की श्रयोग्यता पर से परदा उठाने का मैंने भरसक प्रयत्न किया और कोई यत्न नहीं उठा रखा लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। किसी और देश में ऐसे श्रोजस्वी लेख लिखता तो कभी की क्रान्ति हा गई होती, लेकिन यहाँ लोगों के कान पर जाँ तक नहीं रेंगती।"

"चाय पियो, ठएडी हुई जा रही है।"

''पी लूँगा, कौन-सी हिस्की है कि पीने से आँखों में चमक आ जायगी। चाय ही तो है, इससे जिगर भी ख़राब होता है और दिमाग भी। मेरे एक-दो दोस्त वेश्यायों से मिलकर उनकी धामदनो के याँकडे एकत्रित कर रहे हैं। ग्रीर उस दिन उन्होंने बताया कि उनकी ग्रामदनी पहले से एक तिहाई रह गई है और वह दिन दर नहीं जब वेश्याएं ही संडा लेकर विरोध प्रकट करने निकल खडी होंगी । श्राखिर एक सीधी-सादी बात है कि ग्रगर इनसान को शराब न मिले तो वह वेश्या के पास क्यों जाय। शराब पीने से उसकी वासना उत्तेजित होती है। सर-कार ने शराब बन्द की है तो इन वेश्यास्त्रों के लिए भी तो कुछ करे। यह एकतरफ़ा डिगरी कैसे कर दी। शराब-बन्दी से वेश्यायों का क्या भला होगा। कुछ दिन हए मैं एक फैक्टरी के मालिक से मिलने गया। वेचारे की बुरी दशा थी। सरकार ने तीन साल का इन्कमटैक्स इकट़ा माँग लिया, यानी पिछले तीन साल का अगर वह इन्कमटैक्स नहीं श्रदा करता तो जेल जाना पड़ता। इसका परिगाम यह हुआ कि उसकी दशा उसी दिन ख़राब हो गई और अगले दिन सुबंह को वह अपने विस्तर पर मरा पाया गया।—सो दोस्त अब तो मैं यही सोचता हैं कि फिल्म का काम शुरू कर दूँ।"

"पास से एक व्यक्ति उठकर उनके पास आया। "आप फिल्म का धन्धा करना चाहते हैं ?" "विचार तो यही है।" "रुपये कहाँ से लायंगे ?"

वह हँसा—''श्रीमान् जी, मेरा नाम काशीराम है। फिल्म में मैंने २४ साल गँवाये हैं, लेकिन इस धन्धे से बुरा धन्धा कोई नहीं। यह सट्टा हे, जुत्रा है।''

"क्या मतलब यापका ?"

"भेरा मतलव यह है कि आपका नाम ?"

"मेरा नाम कालीचरण है और आपका राज।"

"एक चाय मंगवाह्ये। बे-तकल्लुफी माफ्त कीजिएगा। साह्य मेरे एक दोस्त थे और उनका एक लड़का था। बाप ने बेटे को पढ़ा दिया। लड़का योग्य था, लुल्लिमान था। उसने नौकरी के लिए छजीं दी। उसे इंग्टरच्यू के लिए लुलाया गया—यह बटवारे के बाद की कहानी है—इंग्टरच्यू में जाने से पहले वह चाय पीने के लिए कैंग्टीन में चला गया। वहाँ और लड़के भी बेटे हुए थे जो कि इंग्टरच्यू ही के लिए छाये हुए थे। उनमें इस प्रकार बातें होने लगीं।

पहला लड़का—''श्राप क्यों श्राए हैं ?''
दूसरा लड़का—''इएटरब्यू के लिए ।''
पहला लड़का—''श्रीर श्राप ?''
तीसरा लड़का—''श्री भी इएटरब्यू के लिए श्राया हूँ।''
दूसरा लड़का—''श्रीर श्राप क्यों श्राए हैं ?''

पहला लड़का—''केवल इण्टरब्यू के लिए—सुभे नौकरी मिल गई है !"

वूसरा खड़का—"क्या मतलव ? इ्यटरच्यू से पहले ही नौकरी मिल गई !"

पहला लड़का—"साहब में पन्द्रह दिन से दफ़तर में काम कर रहा हूँ। इएटरब्यू के बाद तो मुफ्ते यह नौकरी पूर्ण रूप से मिल जायनी।" चौथा लड़का—"लेकिन फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया है ?" पहला लड़का—"मुक्ते क्या मालूम।"

"कहने का त्राशय यह कि कुछ इस प्रकार बातें हुईं। इएटरब्यू हुन्या, तोनों सफल हुए मगर नौकरी पहले को ही मिली, क्योंकि वह किसी मन्त्री का सम्बन्धी था। तीनों लड़के प्रधान मन्त्री के पास गए, चर्ज़ी १२९ दी श्रोर श्राज इस वात को छः महीने हो गए हैं, कोई उत्तर नहीं श्राया है।"

"यह तो रोज़ाना का किस्सा है," कलीचरण ने ऊबकर कहा, "आप किल्म के बारे में कुछ बताइए।"

"फ़िल्म के बारे में क्या बताऊँ ? स्राप क्या चाहते हैं।"

"फ़ाइनैन्सर।"

"श्रोपको फ़ाइनैन्सर नहीं मिल सकता।"

''क्यों ?''

"पुक शर्त पर आपको फाइनैन्सर मिल सकता है।"

"वह कौन-सी!" कालीचरण की श्राँखों में चमक श्रा गई।

''ग्रगर श्राप बम्बई में शराब पर से पाबन्दी हटवा दें। फिल्म के लिए फ्राइनैन्सर प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त श्रावरयक है। यह मेरी तीस साला जिन्दगी का निचीड़ है जो आपको बता रहा हैं। ध्यान से सनियेगा। किसी सेठ को फँसाने के लिए दो चीजें चाहिए, पह्नी शराब, दूसरी एक खुबसूरत लड़की और हाँ, तीसरी एक स्कीम । स्कीम तो आप बना लेंगे लेकिन शेष दो चीजें कहाँ से लायंगे? सेंठ जब तक शराय नहीं पीता. श्रीरत की श्रीर नहीं देखता श्रीर जब तक वह औरत की छोर नहीं देखता, चैक पर दस्तखत नहीं करता. श्रीर जब तक चैक पर दस्तख़त नहीं होते, रुपये नहीं मिलते। एक श्रीर बात है-श्रगर सेट नहीं मिलता तो रुपये नहीं मिलते श्रीर सेट. विना रुपये के सेठ नहीं। क्यों साहव, स्रत देखिएगा मेरी। काफी बद-सूरत हूँ। सिर के बाल मड़ गए हैं। गाल अन्दर को भिचक गए हैं। इस फिल्मी दुनिया में क्या-क्या नहीं बना ! कभी एक्टर, कभी मसखरा, कभी गाने जिखे. कभी परदे पैएट किए, डायरेक्टर बना श्रीर कहानियाँ भी भी लिखीं—हर काम किया। मेंने खंद्रोत का राज भी देखा लेकिन उसके जमाने में इतनी वेर्डमानी न थी। में यह नहीं कहता कि अंग्रेज़ का राज फिर हो जाय। नहीं, विलकुल नहीं। (चाय की चस्की लेते हए) यह तुम्हारा विचित्र सिस्टम है कि जो अधिक बातें करे तुस उसकी प्रशंसा १३० करते हो। जो दूसरों को घोखा दे तुम उसे चालाक कहते हो जो। दूसरों

की ज़ायदाद पर कटज़ा कर ले तुम उसे ख़ानदानी कहते हो । जो दसरों की जड़ काटे और दूसरों की चापलूसी करे तुम उसे दुनियादार कहते हो । जो जन-साधारण को घृणा की दृष्टि से देखे तुम उसे genious कहते हो। जो पराई स्त्रियों को बहकाये, शराब विश्ले और विलाये और उनके साथ संभोग करे तुम उसे Don Juan कहते हो। इस सिस्टम में पुरुषार्थी, नेक, सच्चे और साधारण श्रादमी फल-फूल नहीं सकते। यह सिस्टम उन श्रादमियों के लिए है जो ब्लैक मार्केटिंग कर सकें. अपनी श्रात्मा बेच सकें, दूसरों का लहू पी सकें, जिनको जन-साधारण के साथ सहानुभूति न हो, जो भूख श्रीर बेकारी का इलाज नहीं करना चाहते। यह युग, यह पूँजीवाद का युग दलालों की एक विस्तृत मणडी है। चारों श्रोर, हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर ये दलाल काले लबादे श्रोदे. इनसानों की दलाली करते फिरते हैं। जन-साधारण के खन पर, उनकी कमाई पर, ऊँची-ऊँची दुकाने बनाते हैं। तुम इसे राजनीति कहते हो, प्रजातन्त्र कहते हो, स्वतन्त्रता कहते हो ! यह स्वतन्त्रता नहीं, सच्चा प्रजातन्त्र नहीं, केवल प्रजातन्त्र की दलाली है-शच्छा साहब. याज्ञा दीजिएगा-कभी-कभी यहीं मुलाक्नात हो जाया करेगी।"

यह कहकर वह दुबला-पतला काशीराम होटल से बाहर निकल गया। इसके बाद राज ने बिल चुकाया और दोनों ने एक-दूसरे की ओर देखा। काशीराम के शब्द अभी तक उनके कानों में गूँज रहे थे — यह सच्चा प्रजातन्त्र नहीं, केवल नाम का प्रजातन्त्र और सूठी स्वतन्त्रता की दलाली है, इन्हीं शब्दों की गूँज लेते और सुनते हुए दोनों एक-दूसरे से विदा हुए।

#### : २५ :

फिर इतवार की शाम आई — यह शाम जिसकी बड़ी विह्नजता से प्रतीचा की जा रही थी। आज राज शीला से हर एक बात का फैसला करेगा। नाव या तो पार हो जायगी या डूब जायगी। जब वह चर्च गैट पर पहुँचा, जहाँ शीला ने सिलने का बचन दिया था, तो दूर पश्चिम में अस्त होते हुए सूरज की लालिमा फैली हुई थी। जहाँ तक दृष्ट १३१ जाती थी, सिवाय समुद्र के कुछ दिखाई न देता था। फैला हुया सान्त समुद्र और उसकी नर्म-गर्म लहरें; जो दीवार से टकराती थीं घौर पीछे हट जाती थीं। छाकाश पर कहीं-कहीं बादल थे; जो रूई के बड़े-बड़े हेरों के समान दिखाई पड़ते थे। हवा में हककी-हक्की ठएडक थी। वसन्त-ऋतु जा चुकी थी चौर पतकड़ धीरे-धीरे छपने पंख फैलाये या रहा था। उसे यहाँ आये पाँच मिनट बीते होंगे, परन्तु शीला नहीं आई थी। शायद वह छपना वायदा भूल गई हो और उसे छाज का Appointment याद न रहा हो। यह विचार छाते ही वह उदास हो गया। कहीं बात यहीं-की-यहीं ठप्प न हो जाय और नात्र मंसदार ही में फँस-कर रह जाय। मन ने आश्वासन दिया—'कुछ देर और प्रतीचा करो, वह छायगी—वह छवश्य छायगी।' उसके पास से कुछ कारें फर्राटे भरती हुई गुजर गई। कुछ लड़के लड़कियों को ताक रहे थे। इतने में एक कार उसके पास छाकर रकी। शीला ने सिर निकाला और हाथ हिलाया। कार का दरवाज़ा खुला धीर वह कार में बैठ गया।

"ड्राइवर, होटल मैरीन।" श्रीर कार सड़क पर भागने लगी। "मुक्ते श्राशा न थी कि श्राप श्रायंगी।" "जब मैं वायदा करती हूँ तो श्रवश्य श्राती हूँ।"

राज ने शीला की श्रोर देखा। श्राज उसके बनाव-श्रङ्कार में एक श्रजब सजधज थी। ब्लाउज़, साढ़ी श्रोर चप्पलों का रंग मिलता था— हल्का नीला। बालों को श्रनोखे श्रन्दाज़ से सँवारा गया था श्रीर माथे पर वालों की एक लट मचल रही थी। श्राँखों में काजल की हल्की लकीर थी जिसने उसकी पुतलियों को श्रीर भी श्रधिक प्रखर कर दिया था। दो सुनहरी बुन्दे उसकी बेसनी रंग की व्वचा को चूम रहे थे। शीला के पास होने के कारण उसका मन उत्तेजित हो उठा। वह शीला को इस प्रकार देख रहा था जैसे वह किसी बड़े श्रजायबघर में खड़ा हुश्रा कौत्हल से हर बस्तु को देख रहा हो। वह शाम, जो उन्होंने एक साथ बिताई थी, उसकी महक श्रीर शुम्बनों की मिठास श्रव तक उसके शुक्त मिरतक में थी, होंटों में थी। श्रीर श्राज जब शीला उसके पास बैठी

थी तो उसे लग रहा था मानो उसने इस लड़की को कभी देखा ही नहीं, छुत्रा ही नहीं। राज के मन में शीला को त्रपनाने की इतनी प्रवल इच्छा उठ रही थी कि वह चाहता था कि शीला उसके पास से कभी न उठे, सदा के लिए उसकी हो जाय।

इतने में होटल आ गया। पहले शीला उतरी।

श्रव श्रॅंधेरा गहरा हो गया था खोर चितिज पर प्रकाश की अन्तिम किरण भी श्रन्यकार में डब चुकी थी।

राज भी उत्तरा।

जब शोला होटल के मैनेजर के पास पहुँची तो मैनेजर ने उसे सलाम किया श्रोर कहा—"नं० १७"

शोला आगे बड़ी। राज उसके पीछे हो लिया। शीला तेज़ी से पग उठाती हुई पहले फ्लोर पर चढ़ गई और नं० १७ के सामने रक गई। "आडए अन्सर।"

दरवाज़ा खुला । दोनों अन्दर चले गए।

कमरा सुसज्जित था। एक पलंग, एक ड्रोसिंग टेबिल, एक कपड़े रखने की श्रलमारी, कुछ कुसियाँ, एक मेज़ श्रीर मेज़ पर ऐश-ट्रो।

राज खिड़की के पास गया और परदे को एक तरफ किया। उसने सुड़कर देखा—शीला ड्रेसिंग-टेबिल के सामने खड़ी वाल सँवार रही थी। 'वह उससे क्या बात करे ? वह उसे यहाँ क्यों लाई ?'

शीला ने हल्के हाथ से बालों में कंघी की और फिर पलंग पर आकर बैठ गई और चपल उतारें। ओह कितने, सुन्दर पाँव! साड़ी का परुला पिंडली से ऊपर सरक गया था और गोल, सुडौल पिंडलियाँ राज की तरफ़ देख रही थीं। उस समय उसका जी किया कि वह उन पाँचों को ग़ीर से देखता रहे, अपने हाथ में लेकर स्पर्श करे और फिर उन गोरी-गोरी पिंडलियों पर हौले-हौले हाथ फेरे। उसकी छोटी-छोटी उँगलियों के स्पर्श से आनन्दित हो। अब शीला पलंग पर लेटी हुई थी और साड़ी छातियों पर से ढलक गई थो और गर्दन एक ओर को हो गई थी। राज बहुत देर तक देखता रहा—उसकी श्वेत गर्दन, उसके आगे सुस्त ब्लाउज़, जिस पर सुन्दर फूल निकले हुए थे, उसकी कोमल- १३३

कोमल लातियां हल्के नीले रंग के ब्लाउज़ से माँक रही थीं। गले के नीचे ऊँची-ऊँची धारियों के बीच की गहराई कितनी सुन्दर, कितनी मोहक. कितनी उल्लासपद दिखाई पड रही थी। शीला वास्तव में सुन्दर थो। शीला का शरीर वास्तव में साँचे में ढला हुआ था। न वह मोटी थी. न पतली । चेहरे के कटाव तीखे-तीखे थे । यद्यपि श्रांखें छोटी थीं परन्त कितनी चमकीली और विवेकपूर्ण। होंठ. छोटे-छोटे, कच्चे-कच्चे. नाक पैनी और गाल नर्म-नर्म--गुलाव की पंख़डियों की भाँति गुलाबी और कोमल। एक स्त्री इससे क्या अधिक सुन्दर हो सकती है! यौवन में लावएय न हो तो वह यौवन कैसा! स्त्री में श्राकर्षण न हो तो वह स्त्री कैसी ! शीला के शरीर और उसके सीन्दर्य में खम्बक-जैसा श्राकर्षण था जिससे राज उन्मत्त हो उठा । वह सौन्दर्य के घेरे में गिरफ़तार हो गया। वह एक दोषो की भाँति उसके सामने खडा था. जो जज के सामने अपना दोष स्वीकार कर रहा हो और कह रहा हो-'सुके तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।' शीला का प्रेम एक मधर गीत बनकर उसकी आत्मा में गूँज रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वह शीला के होंठ चुम ले, उसके ग्रंग-ग्रंग को मसोस-कर श्रपनी श्रात्मा की गहराइयों में रख ले। वह इतने ज़ोर, इतनी शिहत से शीला से प्रेम करे कि श्राकाश गीलों से गुञ्जायमान हो जाय. सितारे खिलखिलाकर हँस पड़ें. समृद्ध शान्त हो जाय और उसकी थात्मा शीला की घात्मा में समा जाय।

शीला ने श्रपनी श्रांखें बन्द कर लीं।

वह फिर खिड़की के पास चला गया। हवा का एक फोंका आया श्रीर उसके गर्म-गर्म गालों को छुता हुआ निकल गया।

'वह घाज उससे पूछ ले, घालिशी फैसला कर ले।' वह फिर मुड़ा—

''शीला !''

शीला ने अपनी बोक्तिल पलकें फिर उठाईं श्रीर उसकी श्रोर स्वप्नों से भरी निगाहों से देखा। शीला उस समय रूप श्रीर यौवन के बोक्त १३४ से एक फलदार डाली को तरह सुक गई थी। "शीला !"--उसने फिर शीला को आवाज़ दी और ऐसे कि शीला जैसे सात समुद्र पार किसी द्वीप में बैठी हो।

''जी !'' शीला उठ बैठी।

"मैं तुमसे इन्छ पूछना चाहता हूँ।"

"कहो" — उसने अपनी छातियाँ ढक लीं।

''तुम यहाँ क्यों खाई' ?"

"भैंने वायदा किया था।"

"घर क्यों नहीं बुलाया ?"

"मेरी मां श्रीर मेरा भाई तुम्हारा वहाँ श्राना पसन्द नहीं करते। उन्हें उस दिन सब-कुछ मालूस हो गया था।"

"किसने बताया ?"

"इ।इवर ने।"

"और आज की बात ?"

"उन्हें मालूम हो जायगी।"

"तो फिर!"

"तो फिर क्या।"

"भैं चाहता हूँ कि तुम मुक्ससे शादी कर लो।"

"भेरी माँ का क्या होगा ? सेरे भाई का क्या होगा ?"

"तुम्हारी माँ ग्रीर तुम्हारे भाई का क्या होगा," राज वडवड़ाया, "क्या वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी न हो ?"

"पूछने की श्रावरयकता है ? क्या तुम मेरे साथ रहना पसन्द करोगे ?"

''क्यों नहीं।''

''में क्वॉरी नहीं हूँ।"

राज को एक चए के लिए बड़ा करका-सा लगा लेकिन वह सँभल गया---

"कोई बात नहीं। जिस दिन से तुमने मुक्तसे प्रेम किया है उस दिन से तुम क्वोंरी हो, उस दिन से तुम्हारा शरीर क्वाँरा है।

''श्रजीय-सीबात है राज बाबू कि मैं अपनी माँ को छोड़ नहीं १३४

सकती। मैं यह जानती हूँ कि मेरा भाई काफ़ी ग्रासे से वेकार है, वह कुछ नहीं कमाता, वह मेरी कमाई पर ज़िन्दा है ग्रीर मेरी माँ को मेरी कार से मुहब्बत है। लेकिन मैं ग्रापनी माँ से प्रेम करती हूँ, तुम मुक्ससे प्रेम करते हो ग्रीर में तुमसे भी प्रेम करती हूँ। यह गोरख-धनधा है। लेकिन न जाने ऐसा क्यों है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकती, किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकती।"

"आखिर कब तक ऐसे करती रहोगी ?"

"कव तक करती रहूँगी, कुछ नहीं मालूम। शायद सेरा सारा जीवन इसी भमेले में बीत जाय।"

''मैंने तुम्हें अच्छा सयका था।"

"मैं बुरी कब थी ? मैंने तुम्हारा क्या बुरा चाहा ? मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पसन्द करती हूँ, लेकिन क्या करूँ ?"

वह खिड़की की श्रोर देखने लगी श्रोर बिस्तर से उठकर खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। सामने श्रेंथेरा फैला हुश्रा था श्रोर समुद्र अपना विशाल वक्त फैलाए कराह रहा था। दूर एक रोशनी का मीनार था जो काफ़ी महम दिखाई देता था।

"रोशनी बहुत दूर है।"

"पास थ्रा सकती है अगर तुम चाहो। क्या तुम्हें सुकते श्रेम नहीं हैं ? शीला तुम मेरी बातों का साफ-साफ जवाब दो। मैं गोरख-धन्धा पसन्द नहीं करता।"

"मुक्ते तुमसे प्रेम है, लेकिन तुम देर से आए। अब तो मेरे पास एक कार है, ड्राइवर है, अच्छे खाने खाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मां पर मेरा रोब है, भाई को गालियाँ दे सकती हूँ, प्रेमियों को छुद्धू बना सकती हूँ, शादी का वायदा करके हज़ारों रुपये खा सकती हूँ, उनसे तिनक सी बात पर कोधित हो उठती हूँ, फिर वे मनाते हैं, में हाँस देती हूँ और फिर चैक मिल जाता है। लोग मेरे रूप की प्रशंसा करते हैं, और मैं खुश होती हूँ। वे मेरे पीछे भागते हैं और में उन्हें दुस्कारती हूँ। वे मेरे पाँव चूमते हैं, मैं उनको आँखें दिखाती हूँ। यह केवल किस १३६ लिए ?—रुपये के लिए। अब जब तुम मेरे जीवन में आए हो तो ये चीज़ें भेरे लिए इतनी श्रापश्यक और सहस्वपूर्ण हो गई हैं कि में इन्हें छोड़ नहीं सकती। क्या तुम कार रख सकते हो ?"

''लहीं।"

''एक बंगला ?''

''विलक्क्व नहीं।"

"ग्रच्छे-ग्रच्छे खाने ?"

"कभी-कभी।"

"सिनेमा ?"

''महीने में एक बार।"

"मेरी माँ और मेरे भाई का खर्च उठा सकते हो ?"

''एक रुपया नहीं दे सकता। सिर्फ तुम्हें सँभाल सकता हूं।"

"भेरी मां भेरे लिए एक कार की तरह हो गई है। वह सुके लुश रखती है, सेरे बनाव-श्रङ्गार का ध्यान रखती है, बीमार पह जाऊँ तो डॉक्टर को बलाती है, भेरे श्रीमयों को बला भेजती है, दिन-रात जागती है. घरटों गेरी ज़िन्दगी के लिए आँस बहाती है लेकिन सुके रोकती नहीं, भिड़कती नहीं। जब मैं स्वस्थ हो जाती हूँ तो खुश हो जाती है। तरह-तरह के फल लाती है, रस निकालकर पिलाती है, सुभे सैर कराने ले जाती है लेकिन सुक पर कड़ी निगाह रखती है। किसी ग़ैर श्रादसी के साथ बिना उसकी मज़ीं के मैं कहीं नहीं जा सकती। जब से तुमने श्राना ग्रुरू किया है, उसका 'सूड' खराब हो गया है। वह जानती है कि तम बिना कौड़ी-पैसे वाले हो, रुपये खर्च नहीं कर सकते। रुपये के सम्बन्ध में उसकी निगाह बहुत पैनी है। वह सुँघकर ही बता सकती हैं कि अमक आदमी के पास पैसा है या नहीं।"

"क्या तमने कभी प्रेम नहीं किया ?" राज ने उसकी श्रीर देखते इए कहा।

"किया था, केवल एक बार । उस समय मेरी चायु बहुत कम थी-केवल चौदह वर्ष.। श्रव तो काफ़ी श्रायु हो गई है। महरले के एक लड़के से प्रेम हो गया था-अगाध प्रेम । उसे देखकर रात को नींद न आती थी। वह सभे देखकर बेचैन हो जाता था-क्या तुम ऋज खाग्रोगे ?" १३७ "मुक्ते विलकुल भूख नहीं हैं। पहले तुम श्रपनी कहानी पूरी कर लो।"

"हाँ-उसका नाम कमल था। यह बहुत ही सुन्दर था, भोला था, लेकिन अच्छे घराने से सम्बन्ध रखता था। समस्ते उसका प्रेम हो गया और जानते हो हमने क्या किया ?—हम घर से भाग निकले. कल-कत्ता चले गए। वहाँ कुछ दिन रहे। वे बहुत ग्रन्छे दिन थे। हम दोनों घर से रुपये लेकर आगे थे। एक होटल में रहे। कुछ दिनों बाद रुपये निबट गए। लेकिन जो दिन भी कटे, बहुत ही अच्छे कटे। बैसा-निष्कपट प्रेम. वह गर्मी श्रीर वह तड़प, श्राज तक मैं पुनः श्रमुभव न कर सकी । हाँ-जब रूपये निबट गए तो वह काम हैं हने निकला । लेकिन काम न मिला। बहत दौड़-धूप और प्रयत्न किये, परन्तु काम न मिलना था, न मिला। उसके घर ख़त लिखे, लेकिन घर से रुपये न चाए । हम एक खोली में रहने लगे। वह दिन वहत हुरे थे। कमल बीमार हो गया। मैंने उसकी सेवा की लेकिन वह बीमारी उसके खन और उसकी हिंडियों में रम गई। उसने माँ-बाप को याद किया लेकिन वे न छाए। मैंने श्रपनी माँ को ख़त लिखा. वह ग्रा गई। परन्त कमल मर गया। उसका प्रेम मर गया । मेरा प्रेम मर गया । शीला का प्रथम श्रीर शन्तिम प्रेम मर गया। कमल जीवित रहता तो शीला यहाँ न होती। मैं श्रपनी माँ को छोड़ देती, भाई को छोड़ देती, कभी-कभी सोचती हैं कि हमारे प्रेम का क्या परिणाम निकला । वह जीवित रहता तो मैं उसके साथ फ़ाके करती, उसके साथ मरती, लेकिन वह मुक्तसे पहले चल बसा । में इ.च समय तक रोई, और फिर मेरी माँ मुक्ते यहाँ ले खाई, इस वड़े शहर में"-यह कहते-कहते शीला की आंखों से आंस छलक पड़े और वह हल्की-सी चीख मारकर गिर पड़ी। देर तक वह बिस्तर पर पड़ी रोली रही । और राज उसे देखता रहा, देखता रहा और सोचवा रहा ।

"तुम श्रव इस जीवन को नहीं छोड़ सकतीं।"

"एक बार ग़लती कर खुकी हूँ, दुबारा ग़लती न करूँगी।" वह भर्राई हुई आवाज़ में बोली। ''जब कमल मेरे साथ था, लेकिन रुपयों के बिना प्रेम पनपता नहीं।" ''रुपये के अलावा दुनिया में कुछ और चीज़ें भी होती हैं।" ''उदाहरणतः?''

''जीवन का कोई ध्येय, उद्देश्य।"

वह हँस पड़ी— ''प्रेम से बढ़कर श्रीर क्या ध्येय हो सकता है जीवन का—हाँ क्या तुम्हें भूख नहीं लगी ? क्या श्राज तुम कुछ नहीं खाश्रोगे ? कैसे श्रादमी हो कि स्वयं भूखे रहते हो श्रीर दूसरों को भूखा रखते हो।''

"मुभे श्राज सचमुच भूख नहीं है। तुम कुछ मँगवा लो" शीला ने वयटी वजाई, बेरा याया, शीला ने ग्रार्डर दिया।

राज कमरे में टहलता रहा।

खाना श्राया ।

शीला ने लाना लाया श्रीर राज ने कुछ नहीं लाया। वह लिइकी पर खड़ा होकर बाहर का दश्य देखता रहा। वह सोच रहा था, श्रव क्या करे ? कहाँ जाय ? शीला से कैसा व्यवहार करे ? उसकी धारणा प्री न हो सकेंगी। शीला एक श्रीर पथ पर श्रमपर है श्रीर स्वयं उसकी जीवन-धारा की दिशा श्रव बिलकुल बदल गई थी। जब इनसान भटक जाता है तो ठीक रास्ते पर श्राना कठिन होता है। राज की श्राधिक स्थित इतनी ख़राब थी कि वह शीला की माँ श्रीर उसके भाई का बोक न उठा सकता था श्रीर शीला माँ श्रीर भाई को छोड़ नहीं सकती थी। स्पष्ट है कि इस स्थित में श्रपनी इस जिन्दगी को भी नहीं छोड़ सकती।

जब शीला खाना खा चुकी तो बैरा आकर प्लेटें ले गया।

राज ने शीला को बाहर चलने के लिए कहा। शीला मान गई। रास्ते में दोनों ने कोई बात न की। वह समुद्र के तट पर चले गए। इस समय तट पर बहुत कम लोग थे। केवल बिजली की विचयाँ जल रही थीं और समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा था। वे काफी समय तक बूमते रहे। दोनों एक साथ थे। दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर थे।

388

जब समय बहुत हो गया तो शीला ने राज से लांट चलन का कहा दोनों कमरे के पास पहुंचे।

उस समय प्रातःकाल के चार वज रहे थे।

शीला ने एक पाँव अन्दर रखा तो राज ने कहा—''में जाता हूँ शीला।''

शीला ने बड़ी याचना-भरी निगाहों से ताका लेकिन राज की आँखों में कोई भाव उत्पन्न न हुआ। उनमें पराजय, पूर्ण पराजय का भाव भरा पड़ा था जिसने उसे निटाल कर दिया।

''कहाँ जास्रोगे ?"

"घर।"

शील ने फिर उसकी थोर इच्छायुक्त दृष्टि से देखा लेकिन राज मुझ् गया। शीला उसकी थ्रोर देखती रही, यहाँ तक कि राज सीदियाँ उतर गया। उसने मुझ्कर भी न देखा। उसके दिला में एक भयंकर त्फ़ान उठ रहा था। दिमाग में बिजलियाँ काँध रही थीं। वह थ्रव क्या करे ? कहाँ जाय ? शोला ने भी जवाब दे दिया। उसके प्रेम का श्रन्तिम फैसला सुना दिया गया। यह प्रेम न था, केवल वासना का चटखारा था। शीला संसार से तंग श्राकर इधर धाई थी, उसके जीवन ने यह रूप धारण किया था खार था खार था वह इस रास्ते से हटने वाली न थी। तेज़-तेज़ पग धरता, वह सड़क पार कर गया। वह थ्रव काफ़ी तेज़ी से श्रागे वढ़ रहा था। खाँधेरा एक त्फ़ान की तरह से उसके चारों थोर लाफ रहा था—गहरा, घना, भयानक श्रीर खाँधेरे के इस समुद्र में दो होंठ काँप रहे थे, दो खाँखें उसको ताक रही थीं खाँर गुलावी कपोलों पर दो श्राँस श्रोस की वूँदों की तरह काँप रहे थे।

# : २६ :

वह काफी तेज़ी से इधर आया था। वह एक टीले पर बैठ गया। रात ख़ामोश और उदास थी और सामने फैला हुआ शहर समुद्र की गोद में बच्चे की तरह सो रहा था और लहरें उसे थपकियाँ दे-देकर १४० सुला रही थीं। क्या सचमुम उसने बुरा किया कि वह असफल लौट त्राया ? क्या वह शीला के प्रेम से लाभ न उठा सकता था ? क्या वह तीरथ की तरह श्रपनी हर एक चीज़ को प्रेम के श्रन्धे खड्ड में न धकेल सकता था ?

जहाँ वह बैठा हुआ था वहां से सारे शहर को देख सकता था—
ऊँचे-ऊँचे मकान, वड़ी-वड़ी विहिंडगें, दाई आरे फैंका हुआ समुद्र ।
अभी इस समय इस तट पर कोई नहीं । सड़कें निर्जन पड़ी हुई हैं ।
थोड़ी देर बाद प्रकाश फैंकेगा और सारे शहर में विजली की लहर-सी
दौड़ जायगी । ये सड़कें इनसानों से भर जायंगी, कारें, बसें चलने लगेंगी, ट्रामों और गाड़ियों के जमघट में पैदल चलना किटन हो जायगा ।
परन्तु राज के मन में एक बातक शून्य था। उसका जी चाह रहा था
कि उसी टीले से नीचे छुलोंग लगाए, नीचे और नीचे चला जाय।
वह यहाँ से कृदकर अपने-आपको ख़त्म कर सकता था। उसकी आंखों
के सामने तीरथ आया और अपनी दुकान बढ़ाकर चला गया। इमीदा
आई और अपने अन्तःकरण को छुचलकर एक ओर हट गई। शीला
आई और घटना-चक्र का शिकार होकर रह गई लेकिन जुम्मन?—वह
अपने मालिक पर विश्वास करके जीवित रहा लेकिन बाद में उसकी दशा
भी विगड़ गई। महतूव ?

जब इज्जत न रहे तो इनंसान हैवान बन जाता है, जब काम न

मिले तो इनसान का पतन हो जाता है, उसे श्राचार का ज्ञान नहीं
रहता । इस निराशाजनक परिस्थिति में केवल रमेश रोशनी की
मीनार की तरह जगमगा रहा था। उसके जीवन का कुछ लच्य था।
उसके जीवन के कुछ नये मूल्य थे। उसकी बातों में आकर्षण था,
गहराई थी, शक्ति थी, श्रागे बढ़ने और लड़ने का संकल्प था। श्रीर
राज इस समय ग्रेंधेरे में डूबा हुग्रा था। प्रेम की पहली चोट ने उसको
पराजित और हताश कर दिया था श्रीर वह चाहता था कि इस जगह
से गिरकर जीवन का श्रन्त कर दे। विपदाशों का यह श्रनन्त सिलसिला सदा के लिए खत्म हो जाय। लेकिन रमेश के शब्द, उसका
श्रटल निश्चय उसको याद श्रा रहा था। उसे उसकी बातें याद श्रा
रही थीं कि दुनिया में बहुत-कुछ किया जा सकता है, केवल प्रेम करना १४१

ही बड़ी चीज़ नहीं। यस रुपये कमाने से जीवन नहीं बनता या जीवन में रुपया ही सब कुछ नहीं है। जीवित रहने के लिए चाल मूल्य (values) ही नहीं, चिक कुछ नये मूल्य भी हैं। नये युग को लाने और नई व्यवस्था को स्थापना के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना होगा। राज के सामने एक रास्ता था—शीला का प्रेम। लेकिन इस प्रेम का क्या होगा? कब तक चलेगा? कब तक निभेगी? कव तक वह इस निर्लं ज्जता को सहता रहेगा और शीला के प्रेम का अहसान अपने कन्धों पर उठाये फिरेगा? राज को यह रास्ता पसन्द नथा। मगर पसन्द होता तो वह रात-भर वहीं रहता, शीला के शरीर की गर्मी में डूबता। उसके वाहु-पाश में वंधा आनन्द-विभोर होता रहता और उसके सुनहले बालों के जाल में फँस जाता। लेकिन राज तीरथ बनना न चाहता था। तीरथ का अन्त उसके सामने था। शीला उसके जीवन की मशाल न बन सकती थी।

न जाने कितनी देर तक राज वहीं बैठा रहा। जब उसने इधरउधर देखा तो ग्रॅंधेरा कम होता जा रहा था। पेड़ों पर चिड़ियों चहचहा
रही थीं श्रीर पूर्व दिशा में प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। 'हों श्रव
उसे नीचे जाना चाहिए, श्रीर नीचे, धरती की श्रोर।' सामने तट पर
लोग श्रा रहे थे, सैर के लिए, काम करने के लिए। बसें चल पड़ी
थीं। निश्चेष्टता के स्थान पर हरकत पेंदा हो रही थी—शनै:-शनै:।
'उसे भी चाहिए कि वह इस चोटी से नीचे उतरे, मस्तिष्क में स्वस्थ
श्रीर कँचे विचारों को जगह दे। वह उन लोगों में मिल जाय जो काम
करते हैं, हाथों से काम करते हैं।'

उसने शहर की श्रोर देखा—मिलों की ऊँची गरदनें अन्य सब विहिंडगों से ऊपर दिखाई दे रही थीं। धुँशा धीरे-धीरे उनके सुँह से निकल रहा था। 'हाँ उसे नीचे उत्तरना चाहिए श्रीर काम करना चाहिए श्रीर श्रागे बढ़ना चाहिए।' उसे रमेश के साथ मिलकर नव-जीवन का निर्माण करने में सहायक होना चाहिए। हाथ से काम करने वाले थे जन-साधारण यद्यपि गन्दे हैं, इनके कपड़े मैंले हैं, ये गन्दी चालों में १४२ रहते हैं लेकिन ये उत्तम कोटि के इनसान हैं, क्योंकि ये सेहनत करते हैं। इन्हीं से नव-जीवन की उत्पत्ति होगी, 'नई ज़मीन, नया श्रासमान बनेगा।'

चौर वह नीचे उत्तरने लगा—धीरे-धीरे । खब वह पराजित, निःशक्त चौर हताश न था।

दूर, पूर्व में सूरज की किरणें ग्रेंधेरे को भेदती हुई सारे भू-मण्डल पर फैल रही थीं श्रोर उनसे समुद्र का पानी श्रक्णिम हो गया था।